

सूर्यबाला

प्रमात प्रकाशन, दिल्ली

प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, चावड़ी बाजार, दिल्ली-११०००६ संस्करण : प्रथम, १६८६ / सर्वाधिकार : मुरक्षित / मूल्य : साठ रूपये , मुद्रक : अजय प्रिटर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२

AJGAR KARE NA CHAAKARI by Smt. Surya Bala Published by Prabhat Prakashan, Chawri Bazar, Delhi-6 Rs. 60.00

# विषय-सूची

| वन गयी मेरे उपन्यास पर एक अदद कला फिल्म            | •••     | و              |
|----------------------------------------------------|---------|----------------|
| अय अकर्मण्य-यज्ञ-उपदेशामृत                         | • • • • | १२             |
| काटना पागल कुत्ते का उर्फ देखना एक कला फिल्म का    | •••     | १६             |
| अजगर करे न चाकरी                                   | •••     | २१             |
| देश-सेवा के अखाड़े मे * * *                        | •••     | २४             |
| कुछ अदद जाहिलो के साथ                              | • • •   | ₹०             |
| सावका बुढिजीवियो से                                | • • •   | 38             |
| सस्पेड न हुए प्रियतम की त्रासदी                    | •••     | ₹€             |
| चंद पूर्वेजन्मों का लेखा-जोखा                      | • • •   | ४२             |
| किस्सा-ए खानम बनाम फी लांस रिपोर्टर                | •••     | ጸጻ             |
| हाय***बाल वर्ष बीता जाये***                        | •••     | ५१             |
| चली रे चली रे अडतालीस डाउन                         | •••     | 22             |
| मेरी आत्मकथा के कुछ महत्त्वपूर्ण अंश               | • • •   | ६ १            |
| हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा फल                       | • • •   | ξį             |
| रगवदल नीति और खरवूजे                               | •••     | ६८             |
| प्रीति किया दुःख होय विन्ना                        | •••     | ও १            |
| एक अभूतपूर्व डिमांसद्रेशन : खाना ईंट का            | •••     | ৩ধ             |
| अथ महापुरुपस्य लक्षणम् · · · चरित्रम् · · · हरकतम् | •••     | 30             |
| सरे राह कुढ़ते-कुढते'''                            | •••     | ផង្            |
| नौनिहालनामा वनामशीशा हो या दिल'''                  | •••     | <del>ಜ</del> ಜ |
| पापी पपीता रे                                      | • • •   | ६२             |
| जीर्णोद्धार एक खस्ताहाल कहावत का                   | •••     | १७             |
| सम्मेलती सर्मा                                     | •••     | 308            |

| अय कृतियुग गुरुदेव रासी                         | •••   | १०६    |  |
|-------------------------------------------------|-------|--------|--|
| चोटी पर न पहुँचे हुए लोग                        | •••   | १११    |  |
| चौरस्ते पर संवाद                                | ***   | ११४    |  |
| लोटते हुए मूसों के बीच कुछ रोमाचक क्षण          | ***   | ११६    |  |
| मोफानामा                                        | • • • | १२४    |  |
| दो शब्द ः पड़ोसियो के कुत्तो पर                 | •••   | 8 ₹ 0  |  |
| यादें न जायें हाये ''रचना-शिविर की अतिम सांझ की | •••   | 838    |  |
| अथ मरणोपरात                                     |       | 359    |  |
| तुलना—कलियुगी और सतपुगी वोटरो की                | •••   | \$85   |  |
| मेरा क्रिकेट ग्रेम                              | • • • | 650    |  |
| आत्मकथा हिन्दी फिल्म के पिताओं की               | •••   | १५३    |  |
| गधों के आयात के सवाल पर                         | •••   | १५७    |  |
| परीक्षा-भवन की नयी आचार-सहिता                   | •••   | १६१    |  |
| बड़े बेआबरू होकर कला-वीथी से हम निकले           | •••   | \$ 4 4 |  |
| नेपथ्य का चम्पू नाटक                            | •••   | १७०    |  |
| 'क' से कपर्यू 'का' से काला जल                   | •••   | १७७    |  |
| सदर्भ विरह-विकल वियोगिनी का                     | •••   | ₹ < 0  |  |
| मेरा टॉमी बनाम फिल्म स्टार                      | •••   | 808    |  |
| जागा रे जागा, कस्वा अभागा                       | ***   | १८८    |  |
| ऋकेट कुण्ठा और खुदकुशी की समस्या                | •••   | १६२    |  |
| सामना : यमराज स                                 | •••   | १६५    |  |
| यक्ष-विलाप                                      | ***   | २०१    |  |
| हमें भी कुछ कहना/करना है                        | ***   | ₹°¥    |  |
| शहरनामा अपने प्यारे शहर का                      | ***   | 308    |  |
|                                                 |       |        |  |

### बन गयी मेरे उपन्यास पर एक अदद कला फिल्म

मेरी तकदीर का परदा जब खुलता है तो नजारा यह होता है कि स्टंज अर्थात् अपने ड्राइंग-रूम में एक तरफ में होती हूँ, दूसरी तरफ वे, अर्थात् कला फिल्म वाले और वीचोंबीच मध्यस्थ—पार्श्व के कमरों मे जो सगीत उभरता है, उसमें मेरे कक्षा चार, पाँच और छह आदि में पढ़ने वाले बच्चे अत्याक्षरी स्टाइल में मध्यस्थ-बंदना करने लगते हैं; जैसे—'मध्यस्थ खड़ा है दोनों में एशिया खंड का यह नगेश'''

मंच पर छाया-प्रकाश का संयोजन एव अंदर-बाहर का सचालन तथा नियंत्रण मेरे पति कर रहे होते हैं, जो ड्राइंग-रूम एवं कमरो के परदे के पीछे छुपे होते हैं। बास्तव मे उन्हीं के घुड़कने से पार्श्व सगीत शांत हो गया होता है।

अब मध्यस्थ ने उन सभी से मेरा परिचय कराया है और सबों ने बारी-वारी से मुझसे एक ही सवाल दोहराया है, 'आप कैसी है ?' अर्थात् 'हाउ आर यू ?'

जवाब में मैने कहा है कि मैं अति प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि वे मेरे उपन्यास पर एक कला-फिल्म बनाना चाहते हैं। (मैंने कहा नहीं कि इसीलिए सो मैं अनि प्रसन्न हूँ)

मैंने औपचारिकता निभाते हुए कहा, 'मेरी हादिक आकाक्षा थी कि मै अपनी कृति के पात्रों को चलचित्र के साध्यम से जीवंत रूप में · · · '

उन्होंने घवराकर मध्यस्य से कहा, 'इनसे कहो, चूँकि मैं हिंदी में फिल्में बनाता हूँ, इसलिए मुझसे हिंदी में ही बोलें।'

मैंने अपने मतव्य का हिंदी रूपांतर यों किया, 'मेरा दिली अरमान हैं कि'''

'समझ गया, समझ गया'''!' वे खुश होकर बोले थे। फिर उन्होंने

मुभे बताया कि आपका उपन्यास बेहद खूबमूरत है ''इसे पढकर दिल बाग-वाग हो गया। और साथ ही कई अदद मुबारकवाद और वधाइयाँ दी। मैंने वधाइयों के भार से झुकी पलके उठाते हुए मध्यस्थ को इशारा किया, जिसका अर्थ था, 'इनमें पूछी ये मुझे बधाइयों के अतिरिक्त और क्या देंगे?'

मध्यस्थ ने बात चलायी।

उन्होने कहा, 'आपका उपन्यास अनमोल है।'

मैंने कहा, 'फिर भी कुछ-न-कुछ मोल तो लगाना ही होगा।'

उन्होंने बात साफ की और मेरी हस्ती बनाम औकात की याद दिलाते हुए बताया कि चूंकि प्रतिबद्ध साहित्यकार विकाऊ नहीं होते, इसलिए वे मुझे विकने पर मजबूर नहीं करेंगे। साथ ही अनमोल उपन्यासो पर बनी कला-फिल्में भी पिक्चर हॉलों में नहीं, बरन् फिल्मोत्सवों में और विशेष रूप में आमित्रत अतिथियों के मामने ही दिखलायी जाती हैं, इसलिए इनसे एकाध कास्य प्रतिमा और कुछेक हजार रुपये मिल जाते हैं, बस। इसलिए समझ लीजिए आपके उपन्याम के माध्यम से हम अपने पैरो पर कुल्हाड़ी ही मार रहे हैं, फिर भी।

मैंने पूछा, 'फिर भी '''

उन्होने कहा, 'हम आपको आठ हजार देगे।'

मेरा सिर अपने उपन्यास की औकात जानकर शर्म से झुक गया। वे समझ गये, वोले, 'आप दुखी है, यह हम नहीं देख सकते, चलिए; हम आपको दम हजार देंगे'''।'

मैं उनक गयी, 'यह हुई न कला फिल्मो वाली बात! आठ हजार उपन्यास के, दो हजार हद दरजे की शर्मिदगी के, कुल जोड दस हजार!' बात पक्की हो गयी। मैंने कन्या की माता की तरह गद्गद स्वर में कहा, 'अब यह (कहानी) आपकी हुई!'

इस संवाद के बाद पित ने परदा गिराकर मध्यातर की घोषणा कर दी। मध्यातर में मेरे घर खीर और मटर-पनीर की सब्जी बनी और देर तक इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर बहस होती रही कि कितने ऐसे उपन्यासों के प्लॉट बेच लेने के बाद एक औसत दरजे का रहने लायक प्लॉट खरीदा जा सकेगा?

में अगले दृश्य के सवाद रटकर तैयार हो चुकी थी। वे आये तो और

ही काम शुरू हो जायेगा। के विता कला अधूरी है और प्रम के विना नगीत, इसलिए कुछ साग-

सिचुएशन, मेरा मतलब है लब-सौग"।'

मैंने हैरत से कहा, 'लव-साँग गाने लायक स्थिति या चरित्र तो कहानी मे है ही नही, फिर गायेगा कौन ?'

उन्होंने आश्वस्ति से कहा, 'कोई भी गा देगा,' फिर समझकर वोले, 'लेकिन कायदे में नायिका को ही गाना चाहिए न'''?'

मैंने कहा, 'लेकिन पूरी कहानी में नायिका का तो कोई लव-मीन है ही नहीं\*\*\*?'

उन्होंने बड़े कृपाभाव से कहा, 'कोई वात नहीं, हम जोड लेंगे। आखिर हम किस दिन के लिए हैं?

मैंने हिम्मत कर उन्हें याद दिलाया, 'आप संभवत. भूल रहे हैं। मेरी नायिका की उम्र काफी ज्यादा है। अधेड उम्र की नायिका लव-साँग गाती हुई कैसी लगेगी, आप ही मोचे'''!'

उन्होंने वेफिकी से कहा, 'तो उभ्र थोडी घटा देगे। कमसिन रहेगी तो सब-कुछ फब जायेगा।'

'कैसी बाते करते हैं आप, बुजुर्ग होते हुए ! मेरी नायिका के तो पन्द्रह-सोलह साल का बेटा भी है।'

'लडके की उम्र भी घटा दी जायेगी'' खुश ?'

में रुआंसी हो गयी, 'तब तो पूरी कहानी ही बदल गयी' 'यह मेरी नायिका पर सरासर अत्याचार है।'

उन्होने वड़े रसिक अंदाज में कहा, 'अत्याचार? अजी हम तो उसके उद्घार-कार्य में लगे हैं।'

मेरे अंदर का प्रतिबद्ध कलाकार इसी मौके की ताक में था। फीरन उछलकर बाहर आ गया, 'देखिए, आप सौदा कर रहे है ।'

उन्होंने भी वात साफ कर दी, 'देखिए, यदि आप इतनी छोटी-मोटी सुविधाएँ भी नहीं देंगी तो उपन्यास पर फिल्म बनाने का विचार ही त्यागना पड़ेगा'''और फिर सोच लीजिए, मात्र नायिका की उम्र पाँच-सात वर्ष

घटा देने से हम आपको पाँच-सात हजार हर्जाना दे सकते हैं।

यही पर नेपथ्य से टार्च खडखड़ायों। परदे के पीछे से घूरते हुए पति मुझे इकारों से घुडक रहे थे, जिसका अर्थ था, 'मानती है कि निकर्लू मैं नेपथ्य में बाहर ?'

मैने असहाय मुद्रा में उनसे कहा, 'घटा लीजिए। सिर्फ एक विनती है, नायिका कही नावालिंग न रह जाये।'

उन्होंने मान लिया और मामला इस तरह तय हुआ कि नायिका की उम्र पाँच भाल घट गयी, कहानी का मूरय सात हजार वट गया।

अब डाइरेक्टर ने सुझाया कि 'कहानी के ज्यादा ही त्रासक और एकरम होने का खतरा है, इसलिए कुछ हल्के-फुल्के हाम-परिहास'''।'

उन्होने कहा, 'तो डाल देना थोडी-बहुत हास्यास्पद चीजे भी।' मैने पूछा, 'लेकिन किस जगह डालेंगे आप?'

वे वोले, 'अरे, ये एक्सपर्ट है' किसी भी दृश्य को हास्यास्पद बना मकते हैं।'

मैंने खुद भी महमूस किया कि ऐसे-ऐसे कई एक्सपर्ट जुट जायें तो कुछेक दृण्य ही क्यो, समूची फिल्म ही अपने-आपमें हास्यास्पद और वेजोड़ होगी।

उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि एक ईमानदार फिल्म-निर्माता की तरह, इस फिल्म की पूरी-की-पूरी शूटिंग वे मेरे पिछडे शहर में ही करेंगे, सिर्फ कुछ दृश्यों को छोडकर—मसलन, एक, जब नायिका स्वप्न देखती है कि स्वर्गपुरी की अप्सराएँ उसे ससम्मान उठा ले गयी है और वह इद्रपुरी में होने वाली मौन्दर्य-स्पर्छा में अपने कस्त्रे का प्रतिनिधित्व कर रही है। दूसरे, जब नायिका ममाज से मिली प्रताइना एवं लाछनों से तंग आकर, ऊबकर कण्मीर भाग जाती है। मैंने उनसे पूछा कि आमतौर पर तो सभी वबई भागती है, तो उन्होंने कहा, 'बही—फिर एक आम फार्मूला फिल्म और कला फिल्म में फर्क ही क्या रहा ? यह नायिका आम-औसत नायिकाओं से अलग जो है। वबई के बदले कश्मीर भागना अपने-आपमे एक क्रांतिकारी और प्रयोगात्मक कदम है…साथ ही नायिका के स्तर और सौदर्य-चेतना का परिचायक भी…।'

कला और प्रयोग की वात चलने पर छायाकार ने कहा कि वह भी इस फिल्म के माध्यम से छायांकन में कुछ नये प्रयोग करना चाहता है। जाहिर था कि प्रयोग नायिका पर ही होगा। शुद्ध रूप से नायिका पर, उसके वस्त्राभूषणों की चमक-दमक पर नहीं। इस 'शुद्ध नायिका' वाली वात से में भड़क गयी। आखिर मेरी साहित्यिक प्रतिबद्धता का सवाल था। सो मैं नायिका के कपड़े निकलवाने के लिए किसी तरह तैयार नहीं हुई।

प्रोड्यूसर-डाइरेक्टर मुझे देश-विदेश के संदर्भ दे-देकर समझाने लगे कि कहाँ-कहाँ, किमने-किमने, कैसे-कैसे माहसिक प्रयोग कला के क्षेत्र में किये

से भी तो ऐसे दुश्य वीजत हैं फिल्मों में !'

उन्होंने कहा, 'कला फिल्मों में नहीं। कला फिल्मों में सब चलता है— इसीलिए तो मैंने अपनी फिल्म का नाम कला फिल्म रखा है…।'

मैंने कहा, 'लेकिन चीज तो वही है'''?'

उन्होने कहा, 'ढग कलात्मक होगा न ! (कपड़े निकलवाने का)' मने कहा, 'कैसे ?'

इसपर सभी लोगों ने एकजुट होकर चितन किया। चितन सफल रहा। उपाय निकल आया। फिल्म मे नायिका की एक अदद माँ जोड़ दी गयी, जो बीच में ही कही असमय मृत्यु को प्राप्त हो गयी। बस, इसी जोड़ी गयी माँ के गम में, नायिका होशोहवास खो देगी और सारे पहने हुए कपड़े फाइकर तार-तार कर देगी। यह दृश्य 'थीम' की एक आवश्यक माँग होगी।

'दुण्य बड़ा हृदय-विदारक होगा'''।' सब एक स्वर मे कह उठे । साधु-माधु'''साधु-साधु'''!

पार्ण्वं अर्थात् परदे के पीछे से टार्च खडखडायी। छुपे हुए पित ने मुझे इनारा किया। मैंने उनका मिखाया हुआ संवाद बोला। इसका परिणाम यह हुआ कि फिल्म में यह हृदय-विदारक दृश्य जोड लेने की सुविधा एवं छूट प्रदान करने के लिए मेरे पारिश्रमिक में पाँच हजार और जोड़ दिये गये। आखिर यह एक महान् कृति के मृत्यांकन एवं फिल्माकन का मवाल था!

साधु-साधु'''पित परदे के पीछे छुपे-छुपे थक रहे थे और परदा गिरा देने के लिए बेताव भी। □

### अथ अकर्मण्य-यज्ञ-उपदेशामृत

हे पार्य । तू क्यो हताश, शोकाकुल और दुखी है? तू क्यों भन्नाया हुआ है? "दु:खी होने से तुझे क्या मिलने वाला है? और भन्नाकर ही तू क्या मजा लेने वाला है? अर्थात् कुछ भी नहीं। सो बुरी तरह फैंसा हुआ तू कुछ भी कर सकने या कर गुजरने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, अच्छा हो, इस कुठित स्थिति से उबरने के लिए तू जा और किकेट मैंच देख आ!

क्या हुआ, हार गया भारत? नौ विकेटो से? पूरी शृंखना भी? हे पार्थ । क्रिकेट मैच देखकर तो तू और भी कृठित, और भी जोचनीय स्थिति को प्राप्त हो आया। अत अब मेरे लिए आवश्यक है कि तेरे नमक्ष आत्मज्ञान अर्थात् विभिन्न प्रकार की आत्माओं के ज्ञान का दर्शन करूँ, साथ ही कर्म और अकर्मण्य-यज्ञ की व्याष्ट्या भी। इससे तेरा चित्त जोकरहित होगा और तू आनद को प्राप्त होगा।

मुन! वह जो कुर्सियों के हत्थी और पायों के उखड़ ने और गाली-गलीज की आवाजें आ रही हैं, वे उन आत्माओं की है, जो निरंतर कुर्सियों पर चढ़ती-उतरती, फिर-फिर चढ़ ने की हाथापाई में आस्तीनें और कॉलर इत्यादि नुचवाती रहती हैं। उपर वायुमंडल में से जो जुंजुआनी आयाज आ रही है, वह आकाशमार्ग में विचरण करने वाली आत्माओं के यानों की है। वे आत्माएँ देश के मभी सभावित आकाशमार्गों से दिल्ली की ओर और दिल्ली से विदेशों की ओर चक्कर काटती आत्माएँ है। मेरे दायी ओर के राजमार्ग पर जाने वाली, सास्कृतिक महोत्सवों में परस्पर मेल-मिलाप का फीता काटने वाली आत्माएँ है। और वह जो अभी धमाका हुआ, वह गोली-बाहद ले, अमन-चैन और धमंं की रक्षा के निमित्त निकली आत्माएँ हैं।

हे पार्थ ! इन आत्माओं को तू ध्यान से देख ! ये सब भिन्न-भिन्न रूपों, वर्णों, रंगों और परिधानों वाली मारी ही आत्माएँ अंदर से एक ही है। अत तू इनको एक ही समझ, क्योकि विभिन्न माध्यमों के होते हुए भी ये सारी-की-सारी आत्माएँ एक ही कर्म में प्रवृत्त हैं।

वे कर्म क्या है ?

क्या कहा ? तू जानता है ?

तू क्या जानता है? तू खाक जानता है! हेपार्थ । ज्यादा जानने, समझने और जानकार बनने की कोशिश मत कर, क्यों कि तू अभी अपनी औकात और विसात ही नही जानता।

अतः पहले वही समझ ! तू क्या है '''? सुन, तू मात्र एक भुनगा है। भुनगा जानता है न तू ? अर्थात्, तू कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्यादा भन-भना मत!

और ये सारी-की-सारी आत्माएँ अजर है, अमर है; ये न शस्त्रों से छिदती है, न अग्नि में दहती हैं, न ही दंगे-फमादों में मरती है—क्यों कि ये हमेशा बुलेट-प्रूफ जैकेटों से सुसिंजित अनेक वॉडी-गार्डों से घिरी रहती है। इसलिए ये गोलियों की वौछारों से तिनक भी प्रभावित नहीं होती अर्थात् इनके कानों पर जूँ तक नहीं रंगती, क्यों कि ये अनेकानेक सुरक्षा-चन्नों से घिरी रहती हैं। इस प्रकार मुक्त, नि शंक विचरण करती हुई ये अपना किया-धरा किसी और को समर्पित करती चलती है, जैमे:

न वह मैंने किया, न यही मैंने किया, अर्थात् मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया विपक्षी दलों ने, विरोधी गुटों ने, विदेशी ताकती ने किया या फिर हमें छोडकर तमाम-तमाम असामाजिक तत्वों ने!

मैंने तो जो कुछ किया, ठीक किया; आगे भी जो कहेंगा, ठीक ही कहेंगा। मैंने क्या बुरा किया? (अर्थात् सब अच्छा ही किया) और किया तो किया। (किसी के बाप का क्या जाता है!)

जो किया, उसपर मुझे अफमोम नहीं, जो करूँगा उसपर भी मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि कर्ता होकर भी मैं कर्ता कहाँ हूँ ? मैं तो कोरा कागज हूँ। नरक तो तेरा, तेरा और तेरा भी लिखा जायेगा।

इसलिए हे पार्थ ! जो गोलियाँ चल रही हैं, उन्हें चलने दो। जो दगे हो रहे हैं, उन्हें होने दो, क्योंकि वे सारे फसादों की जड होते हुए भी कोरे हैं। समस्त आरोपों और अभियोगों से युक्त होते हुए भी उन सबसे मुक्त

\

हैं। इसी मुक्त और निष्काम भाव में ये सभी वारी-वारी से इन वांडों को ज्ञायन्त्र, जर्जर और अमानुषिक वताते हुए इनकी निदा कर अपने दायित्व में भी मुक्त हो जाते हैं। इस कड़ी भरमंना और निदा-कर्म को ही तू इनके मभी कर्मों में विशिष्ट जान।

हे शोकाकुल पार्थं ! सुन, तेरे कितने कुटुवी मारे गये? नी? और तेरे? दो। और उस वाले पार्थ के? ग्यारह। वस यही तू भूल करता है। गिनती में नहीं, अति भावुकता में। सुन, कैमा भाई और कैसी भौजाई? न नी, न दो, न ग्यारह। तू ऐसा सोच कि तेरा कोई कुटुवी नहीं। किसी का कोई कुटुवी नहीं। हे पार्थं ! अपने को अलग-अलग छोटे कुटुवों की मंकीणता में मत वांध ! तू तो मिर्फ विश्व को ही अपना असली कुटुव मान, वाकी सबको नकली। और इस प्रकार विभिन्न प्रातों, प्रदेशों में मरते अपने कुटवियों (नकली) के चुपचाप अंतिम सस्कार करते हुए अपने धर्म और कर्म में प्रवृत्त हो।

और इमी प्रकार है पार्थ ! कौन आया, कौन गया; कौन चढा, कौन इतरा—तू इस पचड़े मे विल्कुल मत पढ़, क्योंकि यदि कोई गया और कोई आया तो इससे कौन-सा अंतर पड़ा ? अर्थात् कुछ नही।

जो गया, उसने भी खाया, जो आयेंगे, वे भी खायेंगे, अतः तू भी निईंड भाव से भय-रहित होकर खा।

कौन खा रहा है ? कितना खा रहा है ? यह सोच-सोचकर मगजमारी करना और सिर धुनना तेरा काम नही है, क्योंकि सिर धुनने के अलाबा तु और कुछ नहीं कर सकता "कारण ? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि है पार्थ । तू भनगा है।

कैसा कमीशन? और किसकी धांधली? कौन-से कमीशन और धांधली की बात कर रहा है? तू इसे स्पष्ट कर, क्योंकि यहाँ माहित्य, कला, धर्म, विज्ञान और शिक्षा आदि अन्यान्य क्षेत्र है और हर क्षेत्र की अपनी-अपनी अनेक धांधिनियाँ है। इन धांधिलियों के अदर भी असंख्य धांधिलियों का निवास है। हे पार्थ ! ये सख्यातीत स्कैंडल वाली बाते और रहस्य तेरे जैसे मामान्य, औसत बुद्धिवाले के लिए समझना बड़ा दुष्कर है और समझ में आने पर भी तू बरदाशत कर पायेगा, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि इस सबके लिए बड़ा जबरदस्त कलेजा चाहिए और तूने, पता नहीं अपना ई. सी. जी. भी चॅक करवाया है या नहीं।

और अंत में, हे मेरे वचनों मे पूरी तरह विमूह और मुन्न हुए पार्थ । तू यह भी मत सोच कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस प्रश्न को इसी तरह अधर में टैंगा रहने दे। तू तो सिर्फ इतना समझ कि मब एक तरफ से खा रहे हैं और यह सोचता हुआ तू खुद भी खा!

### काटना पागल कुत्ते का उर्फ देखना एक कला फिल्म का

एक शहर में कुछ पढ़-लिखे लोग रहते थे। एक बार उन लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया। वे लोग बड़ परेशान हुए कि क्या करें? चौदह इंजेक्शन लगवाने के नाम पर उन लोगों की घिग्घी बैंध गयी। अतः भाग-भाग वे लोग कुछ सयानों के पास गये। एक-के-वाद-एक छह सयानों ने जवाब दे दिये। अत में सातवें सयाने ने माथे पर बल डालकर कहा, 'उपाय है तो, मगर बहुत कठिन। तुम लोगों से न होगा'''

उन लोगो ने वेसब्री से कहा, 'आप वताइए तो, पागल कुत्ते का काटा क्या नहीं करता'''।'

सयाने ने कहा, 'चाहे चौदह इजेक्शन लगवाओं, चाहै शहर में लगी 'अमुक' कला-फिल्म देख आओ''''

र्चूिक वे लोग नादान थे और पागल कुत्ते के काटे हुए भी, अतः इम उपाय पर बहुत खुश हुए और प्रसन्नतापूर्वक 'अमुक' कला-फिल्म देखने चले गयं।

लेकिन उन लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उस शहर में किमी को न 'अमुक' कला-फिल्म का नाम मालूम था, न वह जिस हॉल में लगों थीं उस हॉल का, और न वह हॉल कहाँ हैं उस जगह का हो अता-पता। अमल मे उस शहर में आवारा कुत्ते तो और शहरों जैसे ही थे, पर पागल कुत्ते कम थे। इमलिए न लोगों को ज्यादा काटते थे, न वे लोग कला-फिल्म देखने जाते थे।

खंर, किसी तरह वे लोग उस हॉल में पहुँच गये, जहाँ अमुक कला-पिरूम चल रही थी। चूँकि किसी को फिल्म के शो का मही समय नहीं मालूम था, इमलिए उन लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि वे देर से काटना पागल कुत्ते का उर्फ देखना एक कला फिल्म को 🚅 🗝 १७

पहुँचे है, या जल्दी पहुँचे हैं, या ठीक समय से पहुँचे हैं। जहाँ, तक स्कीन का मवान था, उसपर एक कचरा ढोनेवाली गोडी का दुश्य था । दुश्य यो था कि कचरा ढोनेवाली गाडी बार-बार बाती थीं और कचरा गिराकर चुलीई जाती थी । अलवत्ता पास खडी एक मुर्गी कचरा टूँगने लगती थी । उन लोगो-ने इसे सफाई और तरक्कीपसंद डॉक्यूमेंटरी फिल्म समझा और देश में मुर्गी तथा कचरे आदि की स्थिति पर बहुस करने लगे। पर जब उनकी बहुस से तग आकर पीछे की सीटवालों ने उन्हें घुडका, तब उनकी समझ में आ गया कि 'अमुक' कला-फिल्म शुरू हो गयी है। उन्होने ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि न पीछे की सीटवाले घुडकते, न उन्हें पता चल पाता कि फिल्म शुरू हो गयी है। अस्तु-

इस बीच कचरेवाली गाड़ी मारा कचरा गिरा चुकी थी और स्क्रीन पर दो-तीन मिनट तक विलकुल अँधेरा हो गया। ये लोग झल्ला उठे-यह भी क्या तमाशा है ! अभी शुरू हुए पाँच मिनट भी नहीं बीते कि मशीन खराब हो गयी इनकी "चलो, मैनेजर के पाम चलते है।

'तिकिन यार, मुर्गी की कुकडू-कूँ सुनायी दे रही है।'

'वही तो, इसका मतलब मुर्गी पर्दे पर है, पर दिखाई जो नही पड़ रही, उसे दिखना चाहिए न !'

'आप लोग चुप रहते है या नहीं?' पीछे की सीटो ने उन्हे फिर घुड़का, 'मशीन में खराबी नहीं है, यह निर्देशक ने जानबूझकर फिल्म में इतनी देर के लिए अँधेरा कर रखा है।'

'लेकिन क्यों ?'

'इफेक्ट देने के लिए।'

'कौन-सा इफेक्ट ?'

'जौन-साभी पड़ जाये--कचरे का, मुर्गी का, या दोनो का। टोटल इफेक्ट ।'

'हाँ, टोटल इफेक्ट ही होगा', उन लोगो ने एक-दूसरे को समझाया, 'तभी टोटल अँधेरा कर दिया है।'

'इस 'अमुक' कला-फिल्म की फोटोग्राफी के लिए कैमरामैन को इंटर**-**नेशनल अवॉर्ड मिला है', पीछे वाली सीटों ने आगे वाले नादानों को

समझाया और वे लोग खुश होकर पूरे पर्दे पर फैले घुष्प अँधेरे को देखते रहे। 'सचमुच कमाल की फोटोग्राफी हैं।'

सीन पलटा। दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। सब लोग सांस रोककर प्रतीक्षा करने लगे। अटकलें लगने लगी। अब शुरू होगी फित्म। यह रहा फिल्म का हीरो, यही बोलेगा फिल्म का पहला डायलाँग। लेकिन जब चलते-चलते वह आदमी काफी पास आ गया, तो उसकी हुलिया देख-कर वे लोग बहुत निराश हुए। फिर भी उन्होंने सतोप किया कि होरों न सही, हीरों का नौकर ही सही। यही कुछ बोले। मगर वह कुछ बोला ही नही। भकुए की तरह पाँच-दस सेकड खड़ा-खड़ा दशकों को घूरता रहा। फिर वायस चला गया, जैसे कोई चौपाया हो, और चलता गया—चलता ही गया।

'येल्लो, मशीन फिर टॉय-टाँय फिस्स !' 'चोष्प ! निर्देशक जानवूझकर दिखा रहा है ।' 'क्यो ?'

'कला-फिल्म पर्वे पर यथार्थ जीवन प्रस्तुत करती है, सो जब तक आदमी सचमुच खेत में से चला नहीं जायेगा, कैमरा उसी पर टिका रहेगा।' 'वाह!'

'पर यथार्थ जीवन मे क्या लोग-वाग बोलते नहीं ? यह तो कुछ बोला ही नहीं !'

'सही, पर जब वह जा रहा था, मुर्गा तो बोला था कुकडू-कूँ।'
'यानी कि मुर्गा उसका प्ले-बैक कर रहा है।'
'आप लोग चुप होते हैं या नहीं?' पीछे की सीटे गरजी।
□

दृश्य फिर पलटा। इस बार खेत-खिलहान, गांवर, फिर गोवर, फिर दरवे, नाले-परनाले, गढ़िया, घूरे, भिनभिनाती मिक्खयां और इन्हीं सबके बीच से हीरोइन अबतरित हुई। धन्य-धन्य भारत का सच्चा दृश्य—अहा! ग्राम-जीवन भी क्या है! बकरी चराती हुई ढोर कन्या'''सुन्दर, अति मुन्दर!

'बकरी नहीं, श्रह गाय है।'

'धत्त-गाय इतनी छोटी ?'

'चौपायों, गायों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुपात मे भारतीय गाये वकरी के ममान ही तो हैं। और नहीं तो क्या ?'

'जय गऊ माता ! गोवध वंद हो "

'मजाक छोड़ यार ! असल मे कैमरामैन फोटोग्राफी के कुछ प्रयोग कर रहा है, गाय और वकरी को लेकर । मुना नहीं उसे अवॉर्ड मिला है !'

'अरे वहस छोड़ो ! वह देखो, नायिका दर्शकों की तरफ घूमी। कमाल है यार ! उसका चेहरा तो अभी देखा, विलकुल वकरी जैसा'''।'

'हूँह, क्या बात करता है ! होश में तो है तू ? वकरी गाय-जैमी और नायिका बकरी-जैसी ?'

'नही यार, ठीक कह रहा है, बकरी-जैसी ही है, सिर्फ पूँछ नही है।' 'हो.मकता है, शायद निर्देशक दिखाना चाहता है कि नायिका वकरी की तरह दीन-हीन'''अहा, ऑखें देखीं उसकी ? कितनी करुणा !'

'यार, मुझे कुछ शुबहा हो रहा है'''' 'क्यों ?'

'यह हम लोग 'अमुक' कला-फिल्म ही देख रहे हैं और ऊटपटाँग चीज तो नहीं ?'

'यार, पागल कुत्ते ने हमको ही तो काटा है, डाइरेक्टर, प्रोड्यूमर चगैरह को तो नहीं न?'

'नहीं ।'

'फिर काहे को हीरोइन वकरी-जैसी, हीरो कछुए-जैसा'''?'

'सो कुछ नही, कला-फिल्म का स्तर आम फिल्मों से एकदम अलग होता है। देखता चल, मगज न खराव कर !'

अगला दृश्य सचमुच सुन्दर था। नायक बनाम घूरेसिंह वैठा दर्शको को पूर्ववत् भकुए की तरह घूरे जा रहा था कि नायिका उसकी रोटी लेकर आयी और विल्कुल सुस्त, वेदम आवाज में वोली, 'घूरेसिंह! रोटी खा ले।'

घूरेसिह कुछ नही बोला।

नायिका फिर बोली, 'घूरेसिंह ! रोटी खा ले ।' घूरे फिर नहीं बोला। तात्पर्य यह कि नायिका वैसी ही हर थोड़ी देर पर रीं-रीं बीन बजाती रही

कि घूरेसिंह रोटी खा ले और नायक पगुराता रहा।

कुछ देर तो बडा सस्पेंस रहा कि अब ? अब क्या होगा ? लेकिन जब नायक पगुराता ही रह गया तो उन लोगों का दिल किया कि उठकर लगाये दो हाथ कसके, इस घूरे के बच्चे को—'अबे ! खा-न-खा, पर बोल तो फूटे कुछ तेरे मुँह से ! फिल्लम तो आगे बढ़े !' बहरहाल दर्शकों ने सिर पीट लिया, पर घूरे टस-से-मस न हुआ । वही तमाशा हो गया कि एक चिड़िया उड़ी फुर्र—घूरे रोटी खा ले, फिर एक चिड़िया उड़ी फुर्र—घूरे रोटी खा ले, फिर एक चिडिया उड़ी फुर्र "न कहानी को बढ़ना था न फिल्म को । घूरेसिंह 'अमुक' कला-फिल्म के माध्यम से दर्शकों को वेवकूफ बनाता रहा ।

दृश्य पलटा और अँधेरा छा गया। फिर वही टोटल इफेक्ट। दर्शको के हाथों के तोते उड गये।

'यार ! क्या फिल्म खत्म हो गयी है ?'

'क्या जाने, हो गयी होगी।'

'पर बह तो कुछ बोला ही नही'''?'

'न सही, मैंने मुना है बोलने से कला-फिल्म की साख कम हो जाती है।'

'नायिका भी न हेंसी, न रोयी, न उठी, न बैठी'…'

'हँसने-रोने से फिल्म के कर्माशयल हो जाने का खतरा रहता है'''

'पर तब यह फिल्म चलेगी कैसे ?'

'नही चलेगी, वस और क्या ?'

'लोग देखेंगे कैमे ?'

'नही देखेंगे, और क्या? और फिर लोग-वाग देख ही लेगे, तो इस<sup>में</sup> और आम फिल्म मे फर्क ही क्या रह जाएगा?'

'लेकिन तब आखिर यह बनी क्यो है?'

'बनी तो है पुरस्कार पाने के लिए।'

'और हम क्यो देख रहे है ?'

'हमारी बात छोड़ों। हमें तो पागल कुत्ते ने काट खाया है न !" 👄

#### अजगर करे न चाकरी

अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम। दास मलूका कह गये, सबके दाता राम !:

प्रस्तुत दोहा मुझे तीस से भी ज्यादा वर्षों से विशेष प्रिय है, अर्थात् तब ने, जब इसका भावार्थ भी समझ में नहीं आया था। और आता भी कहाँ में ? हमारी हिंदी पढाने वाली अध्यापिका ने कभी हमें बताया ही नहीं! दरअसल उन दिनों इंग्लिश मीडियम न होने की वजह से हिंदी पढाने-ममझाने में काफी दिक्कतें भी पेश आया करती थी। आज की तरह थोड़े हो कि 'मार्ग' का अर्थ पूछते ही झट्से 'रोड' लिख दिया और 'बुटि' का अर्थ पूछते ही 'मस्टेक'! तो भई, आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है; हिंदी की पढ़ाई भी, जाहिर है कि बहुत प्रगति कर गयी है—आइ मीन प्रोग्रेस!

नेकिन जहाँ तक हमारी उन अध्यापिका का सवाल है, उनके सामने हिंदी-अंग्रेजी की समस्या नहीं थी। उन्हें स्वयं ही इस पंक्ति का भावार्थ, गूढ़ार्थ नहीं आता था, और इसमें उनका दोप भी नहीं था। हमने विश्वस्त मूत्रों से पता लगाया था कि उनकी अध्यापिका और उन अध्यापिका की अध्यापिका को भी इस दोहे का गूढार्थ नहीं मालूम था। इसलिए गूढार्थ न समझा पाने की यह सुखद परम्परा पीढी-दर-पीढ़ी संभ्रमित होती चली गयी। विद्यार्थी और शिक्षक बड़े फख़ से इस गौरवणाली परम्परा को ढोते हुए गूढार्थ समझने-समझाने की फजीहत से बचे रहे।

उन दिनों हम पाँचवीं मे थे। मुझे अच्छी तरह याद है हमारी हिंदी की ये वाली अध्यापिका थकी, अलसाई-सी कक्षा मे आती। हमे अजगर, पंछी और मलूका जैसे कठिन शब्दों के अर्थ लिखवाती और उसके वाद वड़े प्रेम से पूछती कि बच्चो, अब तो तुम सबको इस दोहे का अर्थ समझ में आ ही गया होगा? और हमारे 'हां' कहते ही परम संतुष्ट भाव में क्लास के वाहर, धूप में कुर्सी डलवा, निकट भविष्य में पैदा होने वाल अपने किसी वच्चे का मोजा-टोपा बुनने लगती। शुद्ध, सुसस्कृत शब्दों में कहे तो भारत के एक अदद भावी नागरिक का भविष्य, रंगीन मोजे और फुलनेदार टोपे के रूप में सँवरने लगता। और ऐसा वे हर साल करतीं। हम सभी वच्चो को भी उनका धूप में वैठकर फुलनेदार टोपा और मोजा बुनना क्लास में पढाने से ज्यादा अच्छा लगता।

तीसरे महीने से तिमाही परीक्षा शुरुहो जाती । हिंदी के पर्चे मे पहली व्याख्या यही आती कि प्रसग का निर्देश देते हुए निम्नलिखित दोहे की व्याख्या कीजिए—

अजगर करें न चाकरी, पछी करें न काम\*\*\*

हम सिर्फ टोपे-मोज वाला सदर्भ काटकर वाकी व्याख्या ठीक जैसी अध्यापिका ने बतायी होती, लिख आते और माकूल नवरों में पाम हो जाते। इसके बाद हमारी अध्यापिका तीन महीने की मैटरनिटी लीव पर चली जाती और छमाही परीक्षा आ जाती। इस बार पर्चा दूसरी अध्यापिका ने बनाया होता, लेकिन ब्याख्या इमी दोहे की आती। और तो और, प्राइमरी की वार्षिक परीक्षा में जबिक पर्चा बाहर से बनकर आया होता, तब भी हिंदी के पर्चे में, बिनाका गीतमाला की आखिरी पायदान की तरह, यही दोहा टॉप पर जाता। गरज यह कि साल-दर-साल पढाये चाहे जो, इपॉटेंट का निशान इसी दोहे पर लगता। सदर्भ-सहित ब्याख्या इसी दोहे की पूछी जाती। भावार्थ इसी का तलब किया जाता, जैसे सारा हिंदुस्तान इमी दोहे का गूढार्थ और भावार्थ जानने के लिए बेताब हो।

सारे हिंदुस्तान की छोड़िए, मैं खुद इस दोहे पर दिलोजान से फिदा थी। अपनी उनत अध्यापिका द्वारा यह दोहा पढाये जाने के बाद, महीनों मैं इस दोहे के जबरदस्त प्रभाव की चपेट में थी। जहाँ भी होती, पड़ी रहती। अपनी जगह से टस-से-मस होने को दिल ही नहीं चाहता। माँ कोई काम बताती, बैठी-बैठी पेटदर्द का बहाना मार देती। भाई-बहिन कुछ कहते तो कटखनी बिल्ली-सी गुर्रा देती। सिर्फ अजगरी मुद्रा में बैठी, खाने-नाफ़्तें की घात लगाये रहती। वह मेरे बचपन का स्वर्णकाल था। अब भी सोचती हूँ तो रक्क होता है। लेकिन अच्छे दिने ज्यादी भूष कहाँ देते हैं। वहीं मेरे साथ भी हुआ। एक दिन माँ का मन्न जवाब दे मुया किन्दित होंदी उठा ली। सटी देखते ही दोहे का भूत भाग खड़ा हुआ कि किए हैंदि हैं हैं हैं

लेकिन कुछ भी हो, एक मेरी माँ के सटी उठा सैने मंत्रि से सारा हिंदुस्तान थोड़े ही डर जाता! इसलिए इस दोहे की पॉप्युलरिटी में आज तक कोई फर्क नहीं आया है। इसकी जबरदस्त लोकप्रियता 'भजनतीथों' के सारे रेकॉर्ड तोड़ रही है। तो शताब्दियों से इस दोहे के सुपरिहट होने का कारण सिर्फ यह है कि इम दोहे का 'मॉरल' सबसे ज्यादा सहलियत से जीवन में उतारा जा सकता है। हमारे सारे लोकाचार, धर्मदर्शन और मान्यताएँ वड़े आराम से इसकी चिकनी सतह पर स्केटिंग कर सकती है। मुझे लगता है 'पहले आप-पहले आप' की तहजीब की आड़ में भी कही-कही नीयत यही होती है कि पहले आप ही जहमत उठाइए, हम थोडी देर और टरक ले।

सो यह सिर्फ दोहा नहीं, एक आदोलन रहा, जिसका गूढार्थ समझे बिना उसे हाथो-हाथ उठा लिया गया (ज्यादातर आदोलनो के साथ होता भी यही है!); इसे सिर्फ पढ़ा-पढाया हो नहीं गया, विक लगे-हाथों जीवन में भी उतार लिया गया। निर्णय ले लिया गया कि जब अजगर, पछी करें न काम "तो कोई करों न काम। काम मत करों, यानी आराम करों। आराम का मतलब ही है आ राम! 'जिसे ढूँढते थे गली-गलीं, वो मकान के पिछवाड़े मिली।' यही तो चरम सुख की स्थिति है। अरं वावलों! कहाँ-कहाँ राम को ढूँढते किरते हो? जो राम आराम में हैं, वो और कहाँ? वैसे भी राम घट-घट वासी है। लेकिन जिस प्रकार भारत की अस्मी प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती हैं, उभी प्रकार आराम का दो-तिहाई हिस्मा तो राम को ही समर्पित है, और अमल में तो राम-राम की रटन-पुकार लगायी ही इसलिए जाती है कि कुछ आराम मिले। तो आ, राम! धन-धान्य, कोटा-पर्रामट, लांटरी-सट्टा-जिस हप में भी आना चाहें, आ! मव तेरे ही रूप है।

और वह जो बीन में 'आराम हराम है' वाला नारा त्रनाया जाने लगा या न, मुझे लगता है, उसकी पूरी-की-पूरी जिम्मेदारी कुछ लापरवाह लोगों के गलत हिज्जों को जाती है—स्पेलिंग मिस्टेक! दरअगल यह नारा अपने शुद्ध सास्कृतिक रूप में 'आराम ही राम है' रहा होगा, लेकिन कालंतर में कुछ तो लोगों की लापरवाही, कुछ नासमझीवण 'ही' का 'ह' हो गया होगा, और इस प्रकार 'आराम ही राम है' का शुद्ध रूप बिगड़ते-विगड़ते 'आराम हगम है' के विकृत रूप की प्राप्त हो गया होगा। जाहिर है कि इस उलटफेर के पीछे भी गूढ़ार्थ न समझ पाने की अपनी परम्परा ही काम कर रही है।

जो भी हो, कुल मिलाकर दाद देनी पड़ेगी संत मलूकदासजी की दूरदिशता को कि पुरखों के लिफाफें से लेकर संतितयों के मजमून तक भांप और बांच गये। अपने तो अपने, आने वाले जमाने तक की नक्ष्य पकड़ ली थी, जो आज के कवि-कथाकार, निर्माता-निर्देशक और दूरदर्शन के स्पांमर्ड प्रोग्राम अभी तक तलाश ही रहे है।

शायद मलूकदासजी जानते थे कि आने वाली संतितयों का गूढार्थ से कुछ लेना-देना नहीं होगा। वे नीति-वाक्यों के ऊपर से सहलियत की मलाई उतार लेने की कला में पार्रगत होगी। उन्हें मालूम था कि आने वाली सतानें ऐसी पिनतयों के कैसेट वनवायेगी, उनपर वाहवाही हेंगी, अपना मनवहलाव करेगी और वक्त-जरूरत उनसे अपने व्यक्तित्व और चरित्र के होल के पोल को ढाँपने का काम लिया करेंगी। और इस तरह गूढार्थ न समझने-समझाने की यह परम्परा वदस्तूर चालू रहेगी।

### देश-सेवा के अखाड़े में …

बह खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गयी कि मैं देश-सेवा के लिए

#### ईश्वर देश का भला करे !'

प्रस्ताव पर प्रस्ताव आने लगे कि वाइ द वे, गुरुआत कहाँ ने कर रहें हैं? कीन-सा एरिया चुन रहे हैं? हमारे अंचल में करिए न । बहुत स्कोप है। हेलीपैंड वनकर विकसित होने लायक इफरात जमीन पड़ी है। आवो-हवा भी स्वास्थ्यप्रद है। ईप्रवर की दया में गरीबी, भुष्यमरी और अशिक्षा आदि किसी वात की कमी नहीं। लोग भी मीधे-मादे नादान किस्म के हैं— आंखें मूँदकर माई-वाप का रिक्ता जोड़ लेने बाले। अगले दम नालों तक तो वहकने की कोई गुजाइश नहीं। वर्षों मुद्र-शानि अमन-चैन से गुजार सकेंगे, आप 'माई-वाप', इन देश के लालों के माथ। ये हमेशा रोटी के लाले पड़े रहने पर भी, कभी शिकवे-शिकायत नहीं करते। हर हाल में मुंह सिलकर रहने की जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है, इन्हे।

मैने सीचा, जगहें तो सारी एक-सी है; ऐसे स्कोप कहाँ नहीं है । लेकिन जब कहा जा रहा है, ऑफर मिला है तो उन्हीं के एरिया से शुरूआत हो जाए। मेरा निश्चय सुनते ही प्रेस बाते दौड़े आये और आग की तरह फैनती इस खबर में घी उाल गये।

शाम को उस एरिया का सबसे वडा काँग्ट्रेक्टर आया और मलाम करके बोला—

'वंगला कहाँ छवेगा ?'

मैं हैरान । कैसा वगला ? अभी देश-सेवा तो हुई नहीं कुछ, उससे पहले वगला छवाने आ गया ! उसने उसी अदब-भरी मुस्तैदी से कहा—'वही तो—जब तक बंगला नहीं छवेगा, देश-सेवा, जनहित जैसे महान् काम कहाँ वैठकर करेंगे आप? लोक-सेवक लोग आकर कहाँ ठहरेंगे? मुलाकाती कहाँ लाइन लगाएँगे? सतरी कहाँ हडकेगा उन्हे? फूँम की छत या टीन के शैड के नीचे मुलाकाती नहीं इकट्छे होते। कोई वेवकूफ थोडी है। सीधी-मी वात है, जो अपने निर पर छत नहीं खडी कर पाया, वह उनके मिरो पर साया कहाँ से करेगा? अपना नहीं तो कम-से-कम अपने दु.ख-दर्द मुनाने आने वालों का तो खयाल कीजिए।'

मैने कहा—'तब फिर छवा दीजिए, जहाँ ठीक समक्षिए।'

वह खुण हो गया । वहीं-का-वही वैठकर नक्ष्णा वगैरह खीचकर वह बोला—'गेराज एक रहेगा या दो?'

मैने कहा—'अरे यार ! पहले कार तो हो'''!'

उसने कहा—'आपकी न सही, मुलाकातियों की तो होगी! और फिर यो समझ लीजिए कि वप्पा माहब को देशहित के पेवेलियन में कुल छः महीने ही गुजरे हैं और ऑलरेडी दोनों वेटो की ट्रकों और स्टेशन-वैगनों के लिए जगह की कभी पड़ रही है।'

र्मेंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा—'तव जैसा आप लोग उचित समझिए।'

कॉण्ट्रेक्टर खुश हो गया—'एसा करते हैं, एक गराज बना देगे और दो की जगह छोड़ देते हैं "पोर्च पोर्टिको आलीशान बनायंगे, नहीं तो संतरी टुटपुँजिए मुलाकातियों को रुआब से दुतकारेगा कैंसे? संतरी जितना कटखना होता है, आदमी उतना ही पहुँच बाला माना जाता है। "अच्छा में चलता हूँ। बगले का आहाता, लॉन सीचने, साग-सडजी, फूल-पत्तों की क्यारी सँबारने के लिए मेरा एक आदमी है, बड़ा नेक और विश्वामपात्र। इस काम के लिए उसी को रखियेगा, जनहित जैसे काम करने जा गहे हैं तो इस एरिया के नक्कालों से सावधान रहने की जरूरत है। '

भाम को उस एरिया के व्यापारी-सगदन का प्रमुख आया और आजिजी से बोला—'देश-मेनियों का भोजन तो अत्यन्त संतुलित और नियमित होती है। बप्पा माहव तो अनाज को हाथ नहीं लगाते थे और देख लीजिए, काठी ऐसी है कि सत्तर की उम्र में सत्ताइस वालों की बगले से दिख्या भी। अखाड़ेवाजों-सा सधा और तना हुआ शरीर सिर्फ मितू की वदी बताड़ी तो ! बाइ द वे आपका मीनू ?'

मैने झेपकर कहा—'अभी बनाया नहीं ''।'

उसने ताकीद की—'तो झटपट वना डालिए—खानपान की दुरस्ती पहले। आप जानो क्खी-सूखी वाले महात्मा को कौन पूछता है ? मेरा तो आज तक किसी नमक-रोटी खाने वाली महान् आत्मा से सावका पड़ा नही। मेरे देखते-देखते कितने ही जनसेवी नमक, रोटी, प्याज से शुरू होकर फल, दूध और मूखे मेवों वाले मीनू पर स्थानांतरित हो आज तक स्वास्थ्य-लाभ कर रहे हैं।'

र्मने सकोच से कहा--'सूखे मेवे तो गरिष्ठ होगे। सोचता हूँ, शुरू-शुरू में रोटी-दाल ही ठीक रहेगा।'

उसने फीरन टोककर कहा—'देखिये, आप दाल-रोटी खाइये या नमक-रोटी, लेकिन एक वात समझ लीजिए—इधर भड़काने वाले बहुत है—घर-घर यह बात पहुँच जाएगी कि जो खुद नमक-रोटी खाता है वह हमे मालपुए कहाँ में खिलायेगा ?—और इस एरिया के लोग भोले-भाले, नादान है।'

मैने कहा —'आपकी वात ठीक है, लेकिन मेवे बहुत महेंगे भी तो हैं!'

वह वेतकल्लुफी से बोला—'क्यो शिमदा कर रहे हैं आप? आप इस एरिया के जनसेवक होकर आ रहे हैं और खरीदकर मेथे खायेंगे? लानत नहीं होंगी इस जमीन के बाशिदों के लिए? आखिर हम किस मर्ज की दवा है? आज ही सूपे मेवों का एक टोकरा भेजे देते हैं।'

मने जल्दी से कहा-- 'नही-नही, आपके मेवे ...'

उन्होंने बात काटकर कहा—'उन्हें मेर मेवे नहीं, देश-सेवा के मेवे समझकर खाइएगा, वन ! वैसे भी आप चखकर देखिएगा तब समझिएगा कि खरीदकर खाये मेवो में वो स्वाद और लज्जत कहाँ जो देश-सेवा से प्राप्त मेवे में होती है ! पैनों की चिन्ता मत की जिएगा ! मुझे आपपर भरोना है; मेरे पैसे कहीं नहीं जाएँगे। मब वनूल हो जाएँगे।'

अगले दिन उस एरिया का नामी-गिरामी दर्जी आया और बड़े प्यार से मुझे अपने फीते मे जकड़ते हुए बोला—'आप फिक न कीजिए। मुझे सब अदाज है। बप्पा साहब से मैंने पहली बार नाप लेते वक्त ही कह दिया था कि अगली अचकन और पाजामे के लिए कम-से-कम पौना-पौना मीटर कपड़ा ज्यादा लाइयेगा। और वही हुआ । वैसे ही आप भी करियेगा''' लिबास तो यही रखेंगे न! रखना भी चाहिए। शुभ्र, स्वच्छ बकुल-पंछी—अर्थात् वगुले की तरह सफेंद शपफाफ। हर मौके और हर जगह के लिए पूरी तरह दुहस्त। जमाने की हवा मर्द हो या गर्म, ये वस्त्र पूरी तरह वातानुकूलित रहते हैं। समझ लीजिए, लिफाफे हैं जो अपना मजमून बदलते रहते हैं। कोई बाहर से इनके अदर का मजमून भांप नहीं मकता। और इधर तो इस लिवाम की महिमा और बढ़ गयी है। इतिहाम बताता है कि पहले इस लिवास को महान् लोग पहनते थे, अब इसे जो पहन लेता है तुरत-फुरत महान् हो जाता है।

अगले दिन सुबह-सुबह तेल-पिलाई लाठी और बुल-वर्करी मीने वाला एक मुच्छड आया और सलाम ठोककर बोला —'मै सतरी हूँ, सिर्फ देश-सेवियो के पोर्टिको और पोर्चो के लिए समर्पित । अब तक की मारी जिंदगी, समझ लीजिए, देश-सेवी फाटको और पोर्चो पर ही कुर्वान की है। खिदमत में कोई कोर-कमर नहीं रहेगी, इसका भरोमा रखे। वप्पा साहव ने तो पूरी हक-हुकूमत दे रखी थी। जिसे चाहता अन्दर जाने देता, जिसे चाहता चार धक्के दे, कॉलर पकड़, बाहर कर देता। बप्पा साहब कभी दखल न देते थे। - अहा, क्या आदमी थे ! कभी पूछा-पैरवी की ही नहीं । मेरी वजह से क<sup>मी</sup> दुटपुंजिए, फटेहाल मुलाकाती उनके पास फटक ही नही पाए। ममझ लीजिए, वे तो नाम के मतरी थे। अमली मतरी तो मैं यानी उनका सतरी ही हुआ करताथा। अव आपको क्या वताना, समझ लीजिए एक तरह से पूरे देश की बागडोर संतरियों के हाथ में ही होती है "अच्छा चलता हूँ। फाटक, पोर्टिको तैयार हो जाए तो बुलवा लीजिएगा। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। मेरे मिवा कोई और यहाँ संतरी न होने पाये, इसका खयाल रखिएगा। यह ओहदा जिस-तिस को सौंपने लायक नहीं। बड़ी जिम्मेदारी, बड़े जोखम का काम है। हाँ, माँझ को इस इलाके के कुछ और नामी-गिरामी, तावेदार लोग आपसे दुआ-सलाम किया चाहते है जिसमे आपको पूरा यहमीनान हो मके।'

णाम को, सर व टोपी लाल, गले मे रेशम का कमाल वाँधे वे लोग भी अप और मुझे पूरा भरोसा दिला गये कि 'हमारे रहते इस पूरे इलाके-भर मे किसी की हिम्मत नहीं जो आपके काम में दखल दे। न आपकी तरफ कोई आँख उठा सकता है, न कोई इल्कायरी बैठ मकती है। हम जो है। आप तो वम खाइये और चैन से सोते हुए देश की खुणहाली का सपना देखिये। किमी की मजाल नहीं जो कोई रोड़ा अटकाये! अटकाये तो हमें तलव की जिएगा। इसी तरह हमें पूरा भरोसा है कि आपके रहते हमपर आँच न आने पायेगी। है कि नहीं? न हमारा काम छके, न आपका। वप्पा माहव जब तक रहे अपनी बात रखी, हम निईद धूमते रहे। अब यह जिम्मेदारी आप पर। आप अपना हाथ हमारे सर पे रख दे तो हमें भी इत्मीनान हो जाये।'

मैने ससंकोच उन्हें समझाने की कोणिश की—'लगता है आप लोगो को कुछ गलतफहमी हो गयी है—मैं तो यहाँ देश-सेवा के इरादे से आया हूँ...।'

उन्होंने फौरन कहा—'लीजिए, तो हम कौन-से देश के बाहर है? हम भी तो उसी देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, प्रदूपण की। हमें कोई गलतफहमी नहीं जी! और एक बात आपको भी याद दिला दे कि आप भी किसी गलतफहमी में न पिडएगा, यह इलाका जितना आपका है उतना ही हमारा भी। इतना ध्यान रिखएगा, देश-सेवा के क्षेत्र में रहकर हमारे जैसे देशवासियों से द्रोह न मोल लीजिएगा! बाकी जिम्मेदारी हमारी। न बोट की कमी होने देगे न नोट की। आप चैन में सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र के पिछड़े हुए तमाम काम कीजिए, चाहे काम तमाम कीजिए।'

इस प्रकार धमकी-भरे आश्वासन और आश्वासन-भरी धमिकयाँ देते हुए भूतपूर्व मंतरी के संतरी और उसके बिरादरों ने अपने-अपने क्षेत्रों को गमन किया और उस विचारोत्तेजक धमकी में प्रेरित हुआ में, ओ मेरे क्षेत्रवासियों, आपके नाम यह संदेशनुमा धमकी जारी करता हूँ कि चूंकि मुझे अब कुछ भरोसेमद साथी मिल गये है, अतः में वेखीफ, वेहिचक आपके क्षेत्र की सेवा के अखाडे में कूदने वाला हूँ। सावधान!

### कुछ अदद जाहिलों के साथ

हमारे घर के अगल-वगल, इधर-उधर और चारो तरफ जो लोग रहते है, वे काफी गैंवार और मूर्ख किस्म के लोग है। उन्हें ऊँची-ऊँची बातों से कोई मरोकार ही नहीं। न उन्होंने कोई अमरीकी 'वस्ट सेलर' पड़ी होती है, न हिंदी की कोई चिंचत कृति ही (जिसमे उन दोनो की परस्पर समताओ-विभिन्नताओ पर प्रामाणिक वक्तव्य दे सके या कुछ चौकाने वाले तथ्य ही), न उन्होंने एटी-ड्रामा के वारे में सुना होता है, न कोई आला दर्ज की कला या समांतर फिल्म ही देखी होती है।

यूँ देखी किसी ने नही होती, पर अखबारों और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के ममाचारों से उनका नाम तो जान रोना चाहिए। और तो और, उन्होंने किसी बड़े साहित्यिक, दार्शनिक या नेता का नाम तक नहीं सुना होता। पूछिए, मुकरात कौन थे? उन्होंने किसका प्याला पिया? या ईसा कैसे महान् हुए? तो चिढते हुए कहेंगे, 'हमारा वक्त मत वरबाद कीजिए, हमें रोटी और चीनी का जुगाड विठाने जाना है।'

हो गयी छुट्टी । वस तबीयत भन्ना जाती है। हर समय बस यही नून-तेल-लकड़ी का रोना रोते जाना। दुनिया कहाँ-से-कहाँ पहुँच गयी है, लेकिन ये है कि वही-के-वहीं, एक के बाद दूसरे क्यू में लगते जा रहे हैं। किसी बात की फुरमत ही नहीं। मैने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि हमारा देश एक महान् देश है। राम, कृष्ण, गौतम और गाधी का देश है। तो— महान् देश के युवक,

समृद्ध देश को करो,

वढें चलो, बढें चलो। (आँखे मूँदकर)

वे चिढकर वोले कि क्यू आगे बढ़ता कहाँ है ? आधे के बाद ही तो राशन-पानी खतम हो जाता है, दुकान का। मैं उन्हे समझाती हूँ, 'अच्छा वताइए, ईसा कैसे महान् बने थे ?'

जाहिर है कि उन्हें नहीं मालूम । इसलिए में ही बताती हैं, 'मूली बर्ड- , कर न ! तो आप कैसे महान् बनेंगे ?'''सूली ही चेंद्रेकर । (यसके-शिक्षा , का पहला पाठ)

तो, रोना कभी नहीं रोना, नित महान् बनने की ओर अग्रसर होना; इस तरह मैंने उन्हें महान् बनने के, देश की साख और प्रतिष्ठा बनाये रखने के कई और नुस्खे बताये। दादू, नानक और कबीर की परम्परा का हवाला दिया कि 'मानुष जनम अमोल था, कौड़ी बदले जाय।' अरे मनुष्य का जन्म पाया है, तो इसे सार्थक कीजिए! सिर्फ खाना और सोना, यह भी कोई जिंदगी है? जानवरों की तरह"

वे फिर बिगड़ गये, 'कौन चैन से खाता-सोता है, जानवरों की तरह? वे तो हमसे लाख गुना अच्छे हैं। यहाँ-वहाँ झपट्टा मार, जूठी पत्तलों पर धावा वोल, भूख णांत कर लेते हैं '''हमारे कहाँ ऐसे भाग्य ?'

हमने कहा, 'िछ'-िछ', ऐसा न कहिए। चौरासी लाख जन्मों के बाद यह जन्म मिला है आपको।'

वे कुढ़े, 'चलो यही तसल्ली है कि अगले चौरासी लाख जन्मों में कुछ चैन मे रह सकेंगे। इस तरह रात-दिन खून तो नही जलाना पड़ेगा।'

'खून के अलावा और कौन-सा ईंधन इस्तेमाल करते हैं आप लोग ?'

'पहले गैम इस्तेमाल करते हैं, काइसिस होने पर गैस खतम हो जाती है, तो केरोमीन; केरोसीन भी मही मिलता, तो पत्थर का कोयला, वह भी नहीं मिलता, तो कमशः लकड़ी का कोयला, लकड़ी, उपले आदि कुछ भी। पर आजकल कुछ भी नहीं मिल रहा।'

वस यही सब घटिया स्तर की वातें मुझे बौर करके रख देती है। अपना तो भतीजा इस महकमे में है, ईश्वर की दया से। जरूरत से पहले ही दो-चार बोरियाँ डलवा जाता है। सो ऊँची-ऊँची वाते ही सोचती और करती हूँ। विचार हमेशा ऊँचे ही रहे। समाज-सेवा, साहित्य-सेवा; ऊपर से सव आप लोगो की दुआ से। हृदय सबों का द्रवित हो आया तो अंदर से दो-दो, तीन-तीन कोयले बँटवा दिये, फिर हँसकर पूछा, 'वस ना, अब तो रातों की नीद नहीं हराम होगी आप लोगो की?' 'रातो की नीद? वह तो विजली ने हराम कर रखी है। वरना हम तो भूखे पेट भी सो जाने के अभ्यस्त हैं। जरा नीद लगी नहीं कि विजली गायव, पखा बद, अब सारी रात उमस-गर्मी और मच्छरों के बीच करवटें बदल-बदलकर, उठ-उठकर सुराही से पानी पीते रहो। जानवर तो कहीं भी सड़क-फुटपाथ पर पड़ रहते हैं। उनके पास ये दरवेनुमा घर जो नहीं होते—काश! हम जानवर होते!'

ि छः-छि:, छि:-छि: ! पशु-धर्म को मनुष्य-धर्म से वेहतर सिद्ध करने पर तुले हुए ये अज्ञानी। इस धरती पर मनुष्यरूपेण मृगाश्चरित ही है। ज्ञान होता तो हर महकमे वाले से थोड़ी जान-पहचान बनाय रखते। लेकिन इनके तो चारो ओर अज्ञान का अंधकार ब्याप्त है।

'सो तो है ही,' वे लोग सोत्साह वोले, 'रात-विरात वाजार में मौदा-मुलुफ खरीद रहे है और भक्क से पूरी सड़क की बन्ती गायव। पूरा बाजार वेजार। हाथ की चीज हाथ मे और हाथ मुझता ही नही। थैला लिये जहाँ-के-तहाँ खड़े इतजार "इतजाऽर "इंतजाऽर"। उधर चोर-उचक्के भी इसी का इंतजार करते रहते है न "

वे लोग अपने घटिया स्तर के मजाक पर खुद ही हैंसने लगे। लेकिन में अदर-ही-अदर दुःखी हो गयी, यह सोचकर कि ये नादान सिर्फ बाहरी अंधकार के लिए परेशान है, जो कि सिर्फ कुछ 'वॉट' के वत्वों के लिए है। ये अपने अदर का अधकार नहीं देख रहे।

इन्हें नहीं मालूम कि हम इन छोटी-छोटी वातो पर परेशान होने के लिए जन्मे ही नहीं। ये तो नितांत ओछी नित्यप्रति की व्यावहारिक समस्याएँ है। इनपर किसी महापुरुप ने आज तक ध्यान दिया है? इसे किसी वडी हस्ती ने कभी महत्त्वपूर्ण माना है? कितने बड़े-बड़े सिद्धांत प्रतिपादित होने हैं। कितनी वडी-बड़ी समस्याओं के ममाधान ढूंढने हैं। मनुष्य चाँद पर पुरातात्विक खुदाई वर्षों पहले कर चुका। इतना महत्त्वपूर्ण मूर्यग्रहण लग चुका। और तो और, कुछ और ग्रहों में विजली के होने की भी नयी खोज की गई। अद्भृत अदि अद्भृत ना

लेकिन इन नादानो को कुछ खबर ही नही। मैंने समझाना चाहा कि सूर्यग्रहण में क्या-क्या हानियाँ हो सकती थी, मालूम है ?' 'मालूम क्या होनी थी ? वह तो आँख के सामने ही आया है। खग्राम देश-भर की चीनी ही निगल गया। चाय-चीनी के लाले पड़े है।'

मैंने उन्हें समझाया कि चीनी को खग्रास नहीं निगल गया, कुछ गोदामों में भूल से बद हो गयी है। मैंने संबंधित महकमें को फोन भी किया था। उन्होंने बताया कि गोदामों की चाभी गुम हो गई है। पिछली सरकार ऐसी ही भुलक्कड़ थी न! क्या किया जाये! अब हम-तुम चाय का पानी खीला रहे हैं और गोदामों की चाभी खो जाये!

वे एक-दूसरे को इशारा करते हुए कुढ़कर बोले, 'सब बकवास है!' हद हो गई! यानी कोई बात ही नहीं समझते। शिक्षा, ज्ञान और नीति की बातें उनके पल्ले कतई पड़ ही नहीं रही थी। निराश स्वर मे मैंने पूछा, 'शायद आप लोग अशिक्षित ही रह गये!'

'वही तो, हमारे मां-बापों ने बड़ी कोशिश की, पर हमे किसी स्कूल में एडमीशन ही नहीं मिला "सीट ही नहीं थी न!'

## साबका बुद्धिजीवियों से

सुनिए ! क्या आपने बुद्धिजीवी देखा है ? मैंने देखा है\*\*\*नहीं, देखे हैं ।

आप कहेगे गप्प; एक साथ, एक जगह पर एक से ज्यादा की संस्या मे ये जीव सरवाइव कर ही नहीं सकते (जिस तरह एक म्यान में दी तलवारे)।

वस, बुद्धिजीवियों के विषय में चली आती ऐसी ही धारणाओं और सच्ची-झूठी अफवाहों ने मुझे इस विषय पर प्रामाणिक शोध करने की प्रेरणा दी। कहना न होगा कि इस 'स्कूप' का मैंटर मैंने वड़ा जोखिम उठाकर इकट्ठा किया है। प्रस्तुत है, इन्ही रोचक, रोमाचक तथ्यों का सिलेमिलेवार ब्योरा:

वुद्धिजीवी भारत के ही नहीं, विश्व के विचित्रतम जीव-जतुओं में ते एक माना जाता है। इसकी विचित्र गतिविधियों, प्रकृति तथा कार्यकलापों को लेकर जहाँ सभ्य-समाज इनका सामना करने से धवराता है, वहीं इन्हें लेकर तरह-तरह की जिज्ञासाएँ और कौतूहल भी पाले रहता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि लोग कभी मौका पड़ने पर बुद्धिजीवी को पहचान-परख सके तथा तदनुहप आचरण कर सकें।

सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बुद्धिजीवी, जैसा कि आम-तौर पर लोग समझते है, सिर्फ एक नस्ल या जाति के नहीं होते बल्कि गैंडों, चीतों और साँपों की लरह इनकी अनक नस्तें, जातियाँ और विजातियाँ होती है। इनमें से हम कुछ प्रमुख नस्लो और जातियों का वर्णन ही करेंगे।

जैसे कि नंबर एक, बुद्धिजीवियों के सिर पर सीग नहीं होते (कर्म-मिन कम दिखते तो नहीं ही)। इसके लिए मैने कई बुद्धिजीवियों के विलक्त नजदीक से गुजरने और उन्हें सिर से पाँव तक ध्यान में घूरने का खतरा उठाया है। उनके सीग होते तो वे मुझे मारते जरूर, छोड़त किहें को हैं। एक बात का शक बरकरार है कि हो सकता है, बिअपने नीग लोगों के सामने उजागर करना नहीं चाहते और इसीलिए उन्हें काफी सुद्देश्यालों में छिपाकर रखते है। मैंने बहुत कोशिश की कि एकाध के मिर पर हाथ फरें कर इसका सही अंदाजा लगा सकूं, तेकिन हिम्मत नहीं पड़ी।

नंबर दो, देखने में वे काफी कुछ हम-आप जैसे ही दिखते हैं (कुछेक नस्लों को छोड़कर)। आपको पता भी न चलेगा कि आप इस अनोले जीव के पास से होकर गुजर गये। लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ी देर तक सुनते या देखते रहिए (ज्यादा देर तक तो आप उन्हें देख, सुन या वर्दाक्त कर सकते ही नहीं) तो आपको खुद-ब-खुद यह अहसास हो जाएगा कि आप किसी आदमी नहीं, बुद्धिजीवी के पास खड़े हैं।

लोगों में एक और विश्वाम वडी मजवूती से जड़ पकड़ चुका है कि यह जीव सामान्यत: लोगों के झुड़ से बिदकता है। यहाँ तक कि हिसातमक, आकामक तक हो सकता है, लेकिन एकांत में अपने दड़वे या कोटर में विद्वें जुगाली करता रहता है और किसी को हानि नहीं पहुँचाता। कुछ मायने में उक्त धारणा सही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार और कुछ समाजसेवी सस्याओं ने इन्हें झुड़ या समूह में एक साथ रखने के कुछ प्रयोगात्मक कदम उठाये है और अपने इस प्रयोग में उन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। इससे उत्साहित होकर, अब भारत के कई छोटे-वड़े नगरों में कला-नगर, साहित्य मंदिर, पत्रकारपुरम जैसी प्रयोगशालाएँ बनाकर उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है। वड़े हुएं की बात है कि इन प्रायोगिक कॉलोनियों और शोध-संस्थानों में विभिन्न आकामक नस्लों के बुढिजीवी भी साथ-साथ रहना और एक-दूसरे को सहना सीख गये है। यहाँ उन्हें कई मानवीय उपयोग की कलाओ—जैसे दस्तकारी इत्यादि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन पर हुए शोधों और सुधारों की चर्ची राष्ट्रीय से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति तक के पत्रों में हुई है।

अपने इस शोध के दौरान में बड़ी रोमाचक स्थितियों और हादसो से गुजरी हूँ। एक बार तो एक कॉफी हाउस में मेरे और उनके बीच सिर्फ कुछ मेजों का फामला था। वे तीन थे। मेज के बीचोबीच एक प्याला रखा हुआ था। एक कह रहा था, यह चाय का प्याला है। दूसरा कह रहा था, कॉफी का प्याला है और तीसरा कह रहा था, यह चीनी का प्याला है। कॉफी-हाउस की अन्य मेजो पर बैठे हुए लोग एक-दूसरे को कोहनी मारकर फुस-फुसा रहे थे, ये जरूर बुद्धिजीवी है। चलो, भाग चलते हैं। बहसा-बहसी के दौरान जब कठहुज्जती काफी आकामक रख अिंद्रियार करने लगी तो रेस्ब्री में बैठे हुए बाकी लोग भी डरे-सहमें धीरे-धीरे खिसकने लगे। लेकिन कॉफी-हाउस का मैनेजर बड़ा हिम्मतबर निकता। उसने लपककर तीनो के कॉलर एक साथ पकड़े और उन्हें बाहर खदेड दिया। उक्त मैनेजर को इस वर्ष के माहस और शौर्य पुरस्कार प्रदान किये जाये, ऐसा उक्त स्थल पर उपस्थित ग्राहको का अभिमत था।

वीहड के पठारी इलाकों में भटकते हुए मैंने एक विचित्र किस्म का वृद्धिजीवी देखा। वह तेल वेच रहा था। पूछने पर पता चला कि वह फारसी-पढ़ा युद्धिजीवी था। उसका दावा था कि वह असली युद्धिजीवियों की उस नस्ल को 'विलीग' करता है, जो वहुत तेजी से खत्म होती जा रही है। उसने बताया कि इस नस्ल के खाटी युद्धिजीवी थोड़े-से वचे हैं और इसी तरह यहाँ-यहाँ वीहडों में तेल वेच रहे है। सरकार को चाहिए कि इन्हें सरक्षण दे। उसने यह भी बताया कि हम पुक्तों से फारसी ही पढ़ते आये हैं और तेल ही वेचते आये हैं। अलवत्ता इधर कुछ मालों से इस लाइन में काफी नक्काल पैदा हो गये हैं, जो सिर्फ शीकिया फारसी पढ़कर, कभी पुरखों की इज्जत के नाम पर तेल वेच लिया करते हैं और कभी तेल के वहाने पुरखों की इज्जत।

मैने हिचकते हुए उनसे पूछा, ''लेकिन आप लोग आखिर तेल ही बेचना क्यो पसन्द करते है ?''

वे मुस्कराकर बोले, "समझ लीजिए, फारसी पढ़कर तेल वेचने की मजा ही कुछ और है!" लेकिन कहते-कहते रोने लगे और बोले, "इसे आप नहीं समझेंगी—यह हमारी भावनात्मक लाचारी है" जाने दीजिए—किमी में कहिएगा नहीं। हाँ, क्या आप थोड़ा तेल लेना पसंद करेगी?"

मैंने सहर्ष तेल ले लिया और हिचकते हुए पूछा, "अच्छा, क्या आप लोग मालिश वर्गरह भी '''' "नहीं-नही, हम सिफ तेल बेचते है। मालिश-चपी वगैरह दूसरी नस्ल-वाले करते है: "समझ गयी न!"

सचमुच इस नस्तवाले अन्य की तुलना में काफी 'माइल्ड' और शाति-प्रिय-से लगे।

लेकिन वहाँ से थोड़ी दूर आते-न-आते मै कुछ सदिग्ध किस्म के जीवों मे घिर गयी। वचाव का कोई रास्ता नहीं था। वे मुझे घेरकर खड़े हो गये और एक ने पान चवाते हुए पूछा, "क्या आप ही बुढिजीवियो पर शोध कर रही है ?"

"जी, जी, हाँ<sup>\*\*\*</sup>

"तो फिर वहाँ, उस तेलियाने में क्या कर रही थी ? अय ?"

''जी, कुछ नही, जरा वहाँ के वुद्धिजीवियों से बातचीत ''''

"दिमाग तो नहीं खराव हो गया है आपका ? वे तेली कब से बुद्धि-जीवी हो गये ?"

"लेकिन उन्होने तो कहा कि वे फारसी पढ़ें …"

"वही, दुच्ची भाषा-समस्या को उभारने वाली बाते…" उन्होंने पिच्च से थूकते हुए कहा, "खायेंगे हिंदी की, बोलेंगे फारसी। अरे, बुद्धि-जीवी होते तो उस वीहड़ में कोल्हू पेरते? ऐ? अरे, असली बुद्धिजीवियों को ऐरे-गैरों से बात करने की फुर्सत कहाँ है? फोन के एक चोंगे पर अवादमी बैठी है, तो दूमरे चोंगे पर पुरस्कार-समितियाँ; तीसरेपर सरकारी अनुदान और चौंथे पर" जाने दीजिए।"

"हाँ-हाँ, जाने दीजिए—मुझे भी" जरा जल्दी मे हूँ" कहकर में हाँकती हुई भाग खडी हुई।

लेकिन थोड़ी दूर जाने पर मैंने पाया कि उन्हीं में से एक मेरे संग-संग लगा आ गया है। मेरे सिर घुमाने ही फीरन बोला, ''अजी, आपने बड़ा अच्छा किया जो उसमें पल्ला फाडकर भाग खड़ी हुईं। पूरा चिपकू है वह। दरअसल उसके पास अपनी 'ओरिजनैलिटी' नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरों के शोध और समीक्षा झटक-झटककर अपनी रोजी चलाता है। मेरी कई चीजें चुराकर नकल टीप ली। आप तो जी मेरे साथ चलो। हमारी एक सस्था भी है, जहाँ सभी तरह के बुद्धिजीवी मिल बैठते है, जो कोई भी चाहे अपने ग्रंथ का उद्घाटन-विमोचन करवा सकता है। फीस भी वहुत मामूली। आपकी यह पुस्तक पूरी हो जाये तो इसी संस्था में विमोचन-संस्कार करवा लो जी, कंसेशन कटवा दूंगा। शहर के सबसे बड़े उद्योगपित हमारी संस्था के संरक्षक है। करोडपित आदमी है। ऐसे-वैसे नहीं—दो-दो बार रेड पड चुकी है उनकी कोठी पर—आप तो जी…"

"" किलहान मेरा पिड छोड़िए।" कहकर मैंने एक टैक्सी बुनाकर लपक ली, क्योंकि एकाएक मुझे उस बुद्धिजीवी के लम्बे वालों में मीगों की

अदेशा होने लगा था। मैं हांफती हुई भाग खड़ी हुई।

ऐसी अनेक मुठभेड़ों के दौरान, जान तो जोखम में पड़ी, लेकिन साय ही कुछ महत्त्वपूर्ण प्रथनों के हल भी मिले जो सदियों से आम आदमी की परेशान किये हुए थे। जैसे एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रथन है कि क्या बुद्धिजीवी पालतू बनाये जा सकते हैं? उत्तर है, जो हां। आज यह बात लगभग प्रमाणित हो चुकी है। कई महान् हस्तियों और संस्थाओं ने भी इन्हें पालतू वनाने की कोशिश की और वे सफल भी रहे। कहना न होगा कि आज हजारों की सख्या में ये जीव अपनी पालतू भूमिका में उन संस्थाओं और हस्तियों के काम आ रहें है तथा वड़े उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

वैज्ञानिको का कथन है कि यदि यह कार्य इसी पैमाने पर निविध्न चलता रहा तो निकट भविष्य मे, यानी अगली सदी तक बुद्धिजीविषों की दुमें निकल आने की पूरी-पूरी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

वृद्धिजीवियों से संबंधित इस तरह के तमाम रोचक, रोमाचक तथा दिलचस्प कारनामों तथा अन्य विवरण और जानकारियों के लिए पडिए-लेखिका की पुस्तक एनकाउँटर विद बृद्धिजीवीच ''जो शीझ ही अंग्रेजी में प्रकाशित होने जा रही है।

हमें तो जी, इसी बात के लिए इक्कीसवी सदी का इंतजार है। 💛

### सस्पेंड न हुए प्रियतम की त्रासदी

सिख ! आज भी मेरा प्रियतम ऑफिस से मुंह लटकाये ही घर लौटा। हर स्तर पर विफल समझौते की तरह उसका चेहरा देखते ही में समझ गयी कि आज भी काम नहीं बना। आज भी वह सस्पेंड नहीं हो पाया।

कितनी उम्मीदें लेकर मुबह खुश-खुश ऑफिस गया था मेरा प्रियतम कि आज तो सस्पेंशन-ऑडंर लेकर ही घर लौटेगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है! 'होनी' की गौरवशाली परम्परा में यह अनहोनी हमारे साथ ही क्यों घटित हो रही है, मिख!

पता नहीं क्या वात है! देव ही प्रतिकृत है—वरता जहाँ सवका हो रहा है, हमारा भी हो जाता। हमने तो इसी जम्मीद में पूरी सर्दियों का रंगारंग आयोजन कर डाला था। सोचा था, दीवाली से होली तक जमकर सस्पेंशन महोत्सव मनाएँग। छोटी नतद की सगाई और भतीज के मुडन का मुहूर्त भी इन्ही दिनों के आस-पास रखवाया था। एक तरफ से सवने दिलासा दी थी कि जैमे सव-कुछ चल रहा है, उस हिसाब से मर्दियों तक तो कायदे से हो ही जाना है सस्पेंड। इनसे ऊपर और नीचे के करीब-करीब सभी के नम्बर लग चुके, तो अब इनकी भी पुर्जी देर-मबेर आती ही होगी। लेकिन जाने कहाँ खोई है अपने तकदीर की पुर्जी की बच्ची!

हो गया होता तो अब हम यो झख न भारते। मजे से रजाई में दुबके सिगडी तापते चाय-पकौड़ें जीमते, मदियां गुजारते। लेकिन यहाँ तो सस्पेड करने की कौन कहे, लम्बी छुट्टी तक का फरमान नहीं आया।

पता नहीं कहाँ कसर रह गयी। वरना लोग तो मुबह प्रमोशन की पर्ची लिये दाखिल होते हैं और शाम को सस्पेंड होकर वापस लौटते हैं। लेकिन इनकी तो न भगवान् सुनता है, न अपने ऊपर वाला बॉस।

देखते-देखते इनके सभी संगी-साथी, कुलीग बारी-वारी सस्पेंड हो चुकै।

कोई कुल्लू गया कोई मनाली। किसी ने मुंडन निपटाया, किसी ने नकछेदन। कितने गृह-प्रवेण हुए, कितने परिवार नियोजनी ऑपरेणन। परिवार और समाज की प्रगति और समृद्धि की दो-तिहाई फेडिट तो हमारे ऑफिसो में हुए सम्पेंशनो को ही जाती है। आधे दर्जन से ऊपर तो अभी आज के दिन भी गड़ेरिया चूमते किकेट मैंच देख रहे है।

लेकिन अपने ऐसे भाग्य कहाँ? यार-दोस्त भी मतलबी निकल, नहीं तो मिल-जुलकर माहब के पास जा सकने थे। कह देते कि साहब, इनके भतीजें के मुडन का मुहूर्त निकला जा रहा है—अभी मेरे बदले इसे मम्पेंड कर दीजिए। बाद में इनके बदले मुझ कर दीजिएगा। जरा-मी अदला-बदली से काम चल जाएगा। जरूरत पर दोस्तों की मदद की मदद, सुभीते का सुभीता। वही म्युचुअल का सवाल। और फिर जब आगे-पीछे सबको सर्पेंड होना ही होना है, तो कौन पहले जाता है, कौन पीछे—इसने क्या फर्क पडने को है!

सिख ! मुझे तो लगता है, इनके मस्पेंड न हो पाने के पीछे किसी की चाल है। किसी ने ऊपर वाले बॉम को कुछ दे-दिलाकर इनका मस्पेंशन ऑर्डर अपने नाम करा लिया है।

आजकल ईमान तो किसी का बचा नहीं। वो अपना छोटा बहनोई है न । उसका बॉम बड़ा नेक हैं। मेरे प्रियतम के बॉस जैसा खड़म नहीं। खुद गर्मियों में सस्पेंड होकर शिमले-मसूरी जाता है और मेरे बहनोई को सर्दियों में सस्पेड कर गॉब में ईख-पेरने भेज देता है। मजे में कट रही है। अफसर और मातहत का यह आदर्श समझौता एक मिसाल बन गया है बाकी बॉमों और मातहतों के लिए।

और एक मेरे प्रियतम का बाँस है, झक्की नम्बर एक। न खुद सर्सेंड होता है न मेरे प्रियतम को होने देता है। कहता है, छुट्टियाँ तो बाकी है तुम्हारी? चले क्यों नहीं जाते? अब पूछी उस सिरिफरे से कि छुट्टी लेकर ही जाना होता तो सर्सेंशन का थूल ही क्या रहा? जो मजा सर्सेंड होकर बैठने मे है, वह छुट्टी लेकर बैठने में कहाँ! जिस तरह जो लुत्फ फाइल में फेंमे क्लाइंट की पाकेट से समोसे, काला जामन उड़ाने में है, वह अपनी गाँठ से खरचने में कहाँ! अब कहीं कि जेब में पैसे तो है तुम्हारे तो तुम्हारी

मस्पेंड न हुए प्रियतम की त्रामदी

तरह गावदी कौन होगा ?

सिख ! मबसे ज्यादा मलाल यह कि ये उपक्षा नियों जो जो हो करें नियों जो हो खें नियों जो हो बहें नामी-गिरामी ओहदेवालों को तो छो कते खाँमते मुजेतली खाँटी जें रही है। और कुछ नहीं तो सीधम-सीध लम्बी छुट्टी पर बैरंग भेज दिये जाते हैं। और एक हम हैं कि बीबी-बच्चों की आम का तकाजा किये जा रहे हैं कि साहब ! एक अदद सस्पेंशन की बात है—दे दो। बेटे-बेटियाँ आपके गुन गायेंगे और ईश्वर ने चाहा तो आपकों भी कभी मुअत्तियों की कमी नहीं रहेगी। अरे दातादयाल की मर्जी और ऊपरी हुक्मरानों की मौज रही तो एक मुअत्तिली के बदले आपकों दस मुअत्तिवयाँ मिलेगी। आप भी कुल्लू-मनाली जाना, गाँव जाकर ईग्र पेराना।

और फिर कायदे से देखा जाए तो कुछ भीख नहीं माँग रहे। अपना हक माँग रहे है। इस महकमे में हमारी मेहनत-मशबकत का योगदान कम रहा क्या?

अरे, अपने पैंसे से खरीदी तेजाव छिड़ककर अटेडेंस रजिस्टर के पनने-के-पन्ने गायव किये हैं। रातोरात हजार के ऑकड़ो को लाखों से तब्दील करने चेहरे पे शिकन नहीं आने दी। टेडर-के-टेंडर मनमानी खानापूरियों से भर दिये। एक जरा-से इंक-इरेजर की मदद से सैकड़ो-पचामों नामों का आवूदाना रजिस्टर से उड़ाया और बसाया। कितनी-की-कितनी पुलिया, सड़कें नक्शे में खुदवाई और नक्शे में ही बाढ़ से बहवाई। नेकिन तब भी एक अदद सस्पेंशन को तरम रहे हैं। और वे लोग, जिन्होंने इन मारी-की-सारी सर्गीमयों से दूर रहकर नाक के मीधे फाइले निपटाई, उल्टे हमारे ओवरटाइमी रिकाडों पर आंखे गड़ाई, फीरन सस्पेंड कर दिये गये।

तो सिंख ! ऐसा अधेर है। और सुनवाई कहाँ किसके पाम ? "पता नहीं कैसे लोग कहते फिरे हैं कि 'आज के दिन कव क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता'—हमारा तो सस्पेशन तक न हो पाया।

# चंद पूर्वजन्मों का लेखा-जोखा

काफी सोच-विचार के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि मुझे अपने कुछ महत्त्वपूर्ण पूर्वजन्मों का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर ही देना चाहिए। सब 'चुके हुए' रचनाधर्मी 'आत्मकया' ही लिखते नजर आते हैं। इसलिए मैं पूर्वजन्मों की कथा लिखूंगी, उन सबसे एक कदम बढ़कर। यों भी मेरा अपना अनुभव है कि 'सुखियों' में आने के लिए मात्र एक जन्म के 'गॉसिप्स' या स्कैडल्स नाकाफी होते हैं, जब तक ये सब प्रचुर मात्रा में न हो सारी लिखा-पड़ी वेकार। इसलिए मेरे लिए पूर्वजन्मों की गुफाओं में सेंध लगाना कुछ जकरी-सा हो गया है।

वैसे कहने को तो मै अपने पित मे हमेशा यही कहती हूँ कि मैं जनमजनम से उन्हीं के साथ हूँ, और वे भी इस मानते हैं कि मैं कई जन्मों से
उनके पीछे हाथ घोकर पड़ी हूँ लेकिन ये सब मौिखक बक्तव्य है; लिखते
ममय तो मैं सच के सिवा कुछ नहीं लिखूंगी। सब-कुछ निखालिम प्रामाणिक,
इसलिए और भी क्योंकि लिखते समय मुझे अपने पित का बिल्कुल डर नहीं
रहता। कारण यह है कि एक तो उनके लिए मेरे रचे साहित्य का काला
अक्षर भैस बराबर है, दूमरे उनकी अक्ल भी उनकी नजर में भैस में काफी
बड़ी है। इस तरह मेरे रचनाधमंं और उनकी अक्ल का यह योग तमाम
अनिष्टकारी ग्रहों के बावजूद बड़े शुभ स्थान में बैठा है।

और इसी अकल के बल पर उन्होंने मेरे पूर्व जन्मों के बहुत सारे तथ्य समय-समय पर खोलने की धमकी दे डाली है। घर-परिवार के और भी बहुत-में जिज्ञामु मेरे पूर्व जन्मों का रहस्य खोलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, हर चीज सूँघकर फौरन पहचानने वाली मेरी आदत को देखकर कहा गया है—'तुम जहर किमी जनम में शिकारी कुत्ता थी'—(ईश्वर उन्हें कभी

सच न बुलवाये) और गर्देन की मुराही हमेशा आसमान की ओर उठाये रखने तथा बगैर पानी पिये भी आराम से काफी समय गुजार देने की वजह से मुनना पडता है—'उधर जोधपुर की कोई ऊँटनी मरी और इधर तू पैदा हुई।'

पर मचाई यह है कि तमाम आमोदान की तरह में भी उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायु आदि जन्मों के क्यू में लगते-लगते ही इस मानुप-जनन वाली नौवत को आन पहुँची हूँ। उनमें से कुछ जन्मों की वड़ी मधुर यादें हैं। उदाहरण के लिए, जब कभी हरे-भरे चरागाह देखती हूँ, अपने भेटवाने जन्म की स्मृति कचोट जाती है। आह ! क्या दिन थे—वम घुरं-घुरं करते संगी-साथियों के साथ चरने चले जाना, चरते चले जाना—चारों तरफ ताजा, हरा-भरा लंच तैयार, न दीन की फिक्ष, न दुनिया की; न कुछ मोचने-समझने वाला सिडा-मा माहौल ! चरना और चरना, और सबके साथ कुएँ में कूद पड़ना। कूदते ममय भी वही चरने वाला उत्साह एक साथ, यह नहीं कि पहले तुम, पहले तुम."

मुछ इसी से मिलती-जुलती स्मृति 'धुन' वाले जन्म की है। न राशन का झंझट, न राशन-काई का। छिलका-महित साफ गेहूँ का मैदा गेहूँ में से कुतरती जाती थी। वही भोजन, वही बस्त्र, वही आवास। आज तक मनुष्य इन तीनों समस्याओं का एक निदान नहीं ढूँढ़ पाया है, जो अदने से घुनों ने ढूँढ निकाला। जितनी इच्छा हो, खाना और खाने से बची जगह में आराम से पसर जाना। बस, यही था कि अक्सर गेहूँ के साथ पिम जाना पड़ता था। सो क्या अब इस जन्म में नहीं पिसते ?

अब आपमे क्या छुपाना ? एक जन्म में नागिन भी थी। यह जिंदगी सबने ज्यादा शानदार और आन-यान वाली थी। विल में लेटी-लेटी ही जरा किसी ने जरूरत में ज्यादा बद्तमीजी की नहीं कि वहीं फन फहराकर दूध-का-दूध पानी-का-पानी वाला न्याय कर दिया। कोई आयोग विठाने का पाखण्ड करने की जरूरत नहीं। कितने जानी दुश्मनों को डसा; अब तो बस उसरी यादे ही भेप हैं। सच कहती हूँ, उम तुलना में यह मनुष्य-जन्म दो कौडी का है, बधु! जिमे डसना चाहों इम न सको, किसकी थुड़ी करना चाहों उसकी विडबना और क्या हो

सकती है ? मैंने उस जन्म मे कई मांपो को कहते मुना था, 'अरे साँप तो वम मांप होते है—लेकिन आदमी आस्तीन का सांप।' मैं तो तहेदिल से चाहती हूँ कि ईश्वर एक बार और सांप वाला जन्म दे देता तो इधर के कई जन्मी का जमा हुआ हिसाब चुकता हो जाता।

लोमडी वाले जन्म को ही लीजिए। वही खट्टे अंगूर वार्ली; वह लोमडी मैं ही थी। इतना उछली, हाथ-पांव मारे, एक भी अंगूर मेंह में नही टपका। यो यह गुजरता सबके माथ है पर बदनाम में ही हो गयी—िक अंगूर खट्टे है। आप बताइए, मीठे भी कैंस कहती? चले थे क्या? गम गलत करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? फिर आदिनियों की तरह नहीं कि वगैर चले ही हाँकने लगूँ—वाह क्या कहने! वाजार में कब के आ गये है, बीस रुपये किलो, अभी कल ही अगूर का शबंत पिया।

याददाश्त थोडी कमजोर पट रही है इन दिनों, नहीं तो आपको अपनी 'मेडकी' और 'तोती' वाले जन्मों के भी संस्मरण मुनाती। आह । मेडकी वाले जन्म में जी भरकर टरटराती रहती थी, कितना कुछ, पर कोई रोकने वाला नहीं रहता था। जो चाहै टर्राओ, जितना चाहे टर्राओ, पित-प्रतिव्यक जैसी कोई चीज थी ही नहीं '''लॉग जम्प के भी कितने ही ओर्तिपिक रिकॉर्ड तोडे थे'''हर समय पैतरेवाजी के लिए तैयार''' व दिन भी क्या थे! मिर्फ कभी-कभी जुकाम हो जाया करता था।

यूँ मुझे कोयल वाले जन्म का भी ऑकर मिला था। लेकिन एवं तो रंगभेद-नीति का परिणाम अपनी ऑखो देख चुकी थी मनुष्यों के समाज में, दूसरे मैं कई जन्मों से आधुनिक मानिमकता वाली रही हूँ, मो तोर्ता होता ज्यादा पसन्द आया था। हरी-भरी साड़ी और चोच पर ढेर मारी लिपिटिक योपे आम-अमरूद का फूट-सलाद कुतरती रहती थी।

ठहरिये, अचानक मेरे मिस्तिष्क में एक विचार कौधा है। मैं अपने पूर्वजन्मों से हटकर अब यह जानना चाहती हूँ कि मेरे पित उस जन्म में क्या थे? मेरी पड़ोसिन उस जन्म में क्या थी, मेरे सम्पादक, प्रकाशक और समीक्षक भी। क्योंकि मुझे शक पड़ गया है कि ये सब-के-सब मुझसे पिठलें कई जन्मों की दुश्मनी का बदला निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

### किस्सा-ए खानम बनाम फ्री लांस रिपोर्टर

किस्सा वयान होता है कि एक आफत का मारा की नांस रिपोर्टर था, जो सुवह-मुवह ही दाना-चुग्गा करके कुछ ताज, सनसनीसेज, लोमहर्पक की तलाश में यहाँ-से-वहाँ भटकता रहता था। लेकिन उसकी वदिकस्मती कुछ ऐसी थी कि सारी भटकनों के वावजूद उसे कुछ जवरदस्त किस्म की चीज हाथ लगती ही न थी। यो तो रास्तों में जली हुई वसे, उखड़ी हुई पटरियाँ और भिडी हुई ट्रेनों की कोई कमी न थी, लेकिन यह सब-कुछ इतना 'कॉमन' हो चुका था कि इम तरह की चीजो में न पब्लिक का 'इंटरेस्ट' रह गया था न 'मीडिया' का। वेचारा रिपोर्टर इन दो चक्की के पाटों में पिमता दिन गुजार रहा था, या यो कहे कि दिन नहीं गुजार पा रहा थां।

तभी एक घटना घटी। एक दिन शहर के एक जनाने अस्पताल से गुजरते हुए एकाएक उसे इलहाम हुआ—'ऐ फी लांम रिपोर्टर! जा और अस्पताल में भर्ती हुई खातूनों से इंटरव्यू ले—तेरा भाग्य पलट जायेगा—अस्पताल का यह वार्ड रोचक, सनसनीखेज और दिलफैंक कारनामों से भरा हुआ हो मकता है। यहाँ सत्यकथाओं की अपार संपदा गडी हुई मिल मकती है' 'तू जल-बिच पियासा क्यों घूम रहा है? जा और अपना भाग्य आजमा। खुदा हाफिज, तरक्की और कामयावी तेरे कदम चूमेगी।'

इतना सुनना था कि रिपोर्टर आनन-फानन में अपने सामने वाले जनाने वार्ड के दरवाजे पर जा खडा हुआ। वहाँ उसने जो कुछ देखा, उससे उसे अपनी आँखों पर विश्वास न हुआ। उसने देखा कि एक अच्छी-भली खानम अकेली और चुपचाप मायूस-सी बैठी है। अस्पताली माहौल कुछ इस किस्म का था कि न तो घर की महरी वहाँ आकर हाथ नचाकर लावणी कर सकती थी, न अगल के फ्लैट वाली पड़ोसन कथकली। न कुजड़ा, न धोवी, न कपड़े वाला, न भंगी "और तो और, स्टील के पतीलों वाला तक नहीं।

ग्में दर्दनाक हालात में वह अकेली वैठी इम बेचेनी से बोर हो रही थी कि फी लाम रिपोर्टर को लगा—अहिल्या-उद्धार का सही वक्त आ पहुँचा है। अजगर करे न चाकरी उमने प्रेम-पगे शस्त्रों में पूछा

''ऐ खानम । आप अस्पताल में क्यों भर्ती हुई ? (यानी कि खुदा झूठ न बुलाये, आप तो अच्छी-भली दीसे हैं —कायदे में तो आप जैसों के पतियों को अस्पताल में होना चाहिए था)।" लेकिन जनाव, यह पुचकार सुनते ही तो वानम फूट-फूटकर रो पडी और जवाव में उन्होंने जो बाबया मुनाया उनके तकं और माध्य दोनो ऐसे-ऐसे खतरनाक बिदुओं पर भिडते थे कि फी तान रिषोर्टर के कान खड़े हो गये और वह कैरियर बनने की उत्तेजना और रोमाच के बीच गद्गद भाव से नोट लेने लगा—

खानम ठडी सांसे भरती हुई कहने नगी कि—''ऐ फी लांस प्रेम रिपोर्टर माहव । मैं अपने दर्दे-जिगर के हालात क्या वयान कहें ? मुझे तो अपने हाल-दिल के बीच 'दर्रे-जिगर' जैसा जुमला इस्तेमाल करने में भी डर लग रहा है क्योंकि मुझे शक है कि मरे पति सुनते ही बाँमों उछलते हुए इन दोनों गन्दों को हैंसी-जुशी मेरे 'हैल्य-बुलेटिन' में शामिल कर लेंगे और फिर इमी वहाने मुझे इस नामाकूल अस्पताल में कुछ और दिन गुजारने को मजबूर कर देगे।"

इतना कहते-ऋहते खानम की ठडी दर्वीली साँसे गरमाने लगी। वह मुद्ध सिंपणी-सी फुफकारने लगी। फी लास रिपोर्टर लिखता है कि जमको स्थिति काफी जग्न किस्म की थी और वह अपने बयान के बीच-बीच में जहां जरूरत पड़ती थी, और जहां जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां भी गालियाँ देती चलती थी और वयान-पक्ष में कहती थी कि ये गालियाँ मेरी स्यिति की माँग है। अस्तु, बयान नवर एक-

वकौल खानम, उसके पति ने आज तक उसे यही नहीं बताया कि आखिर जस भली-चंगी को हुआ क्या है और हुआ-हवाया भी तो आखिर इस मर्जं की दवा वया है, जो कि गालिव-जैसी हस्ती भी शे'री-शायरी से फुरसत पाने पर प्रष्ठ लिया करती थी। लेकिन उसके शौहर ने सिर्फ जरा-नी बदहजमी और मामूली फेफड़ाई मसले पर उसे इम जनाने अस्पताल मे ना पटका है।

आगे उस भली-चंगी ने कहा कि घुदा झूठो (जैसे उसके पित) का मुंह वाला करे, वह जो कुछ कहेगी, सच कहेगी और यह भी सच है कि अस्तताल में दाखिला दिलाने के बाद उसके पित विलानागा उसे देखने आते हैं और हालचान भी पूछते रहते हैं। लेकिन खानम का यह भी कहना है कि वहाँ पर वे नमों, मेट्नों से भी जरूरत से ज्यादा गण्में मारते रहते हैं और सबमें बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वे जल्दी बानस लौटने का नाम ही नहीं लेते, जो कि आज तक न उन्होंने दपतर में किया, न घर में। खानम का वहना है कि क्या किसी भी बीबी के दिल में शक पैदा होने के लिए इतने सबूत काफी नहीं हैं? जब फी लांस रिपोर्टर ने खुद-बखुद पैदा हो गया इस रोमांचक सत्य-कथा का रंग चोखा करने की गरज से पूछा, "ऐ खानम, क्या आप बता सकती है कि इसकी वजह क्या हो सकती है?" तो खानम ने पूरे विश्वाम के साथ कहा कि "रिपोर्टर साहब! बजह तो सिफं एक ही नजर आती है कि वह मुआ 'चैन' से रहना चाहता है और यही खयाल मुझे और भी बेचैन किये देता है।"

फी लांस रिपोर्टर मन-ही-मन उस खातून के पति-विशेष की सूझ की दाद दे उठा, जिसने जिंदा रहने का इतना कारगर उपाय ढूँढ निकाला या लेकिन माय ही वह इस बाकये की जड़ भी हिलाना चाहता था—इसलिए उमने रिपोर्टरी लहजे में पूछा, "खानम, कुछ बता सकती है, यह रायाल उन्हें आया कैसे?"

"जरूर बता सकती हूँ—मुझे पूरा यकीन है कि यह उस मरदूर के अपने दिलो-दिमाग की फसल नही है रिपोर्टर साहब, वह तो आम गौहरों की तरह ही कायदे से खाता-पीता और नाग्तेदान लेकर ऑफिस जाता था, लेकिन अमूमन पिछले साल उसके एक दोस्त की बीबी को जनाने अस्पताल में बेटा या बेटी पैदा हुई। बस, उन पांच-छह दिनों में उस नालायक दोस्त ने इस कदर दुनिया-भर के नायाब-नायाब गुलछरें उड़वाये कि बाकी सभी दोस्तों को उसके मुरादो-भरे दिनों से रक्ष्क होने नगा। सब अपनी बीबियों को बारी-बारी से अस्पताल में दाखिल कराने के मंसूबे बांधने लगे। मेरा शौहर आखिरी नंबर पर था, रिपोर्टर माहब !" (यहाँ पर रिपोर्टर मन-

ही-मन कहता है कि ऐ खानम, आखिरी नवर पर तरा शीहर कैमे ? अभी तो मैं बाकी ही हूँ। लेकिन यह सब तो दिल मे लड्डू फूटने वाली वातें थी, औरतो के सामने कहने लायक बाते तो थी नहीं, अत रिपोर्टर दिल-ही-दिल में रखे हुए खानम को सुनने और नोट लेने लगा।)

खानम करमे खा-खाकर वयान करने लगी कि "अव आपको क्या चताये—कहते भी शर्म आती है कि उन्होंने सारी-की-मारी वदसूरत, बूढ़ी और थुलथुल नर्सों की छुट्टी करवा दी है (जिन्हें उसने छाँट-छाँटकर अपने कमरे में रखवाया था)। अब नजारा यह है कि यह वार्ड, वार्ड नहीं परिस्तान नजर आता है और कलेजा जो है, छिदकर छलनी हुआ जाता है। रिपोर्टर माहव! आप किसी तरह कोई मोर्स भिडाकर सबसे पहले उस केंटीले तारों के फेस जैसी आँखोबाली नर्स की मेरे वार्ड से छुट्टी करवाओ, क्योंकि जयादा करके वे उसी 'फेस' के इधर-उधर'' आसपास रहते हैं।"

वयान के इस मुकाम पर पहुँचने के साथ ही खानम को कुछ याद हो आया और स्थिति खामी उग्र हो गमी। उन्होने रिपोर्टर को अपने सिर की कसम देते हुए पूछा कि—''आप ही वताइए, अगर आपकी बीवी वीमार होकर अस्पताल में हो, तो क्या आप 'जब से तुम्हें देखा है-रेखा ओ रेखा''' किस्म के गाने गात हुए घूमेगे ? नही न ! लेकिन मेरे शौहर तो जिस शानो-शौकत से वन-ठनकर होठों को गुवदाकार करके सीटी बजात हुए घूमते हैं, उसे देखकर शर्म से मेरी गर्दन झुक जाती है। और उस दिन सो मैं शमिन्दगी से लाहील विलाक्वत गड गयी थी, जिस दिन वाजू के वार्ड वाली पेशेट की माँ-वहनों ने हैरतअगेज नजरों से पूछा था —'अरे ! बो आपके शौहर है ? लेकिन वो तो जिस खुशमिजाजी से गुनगुनाते घूम रहे थे, उससे लगता था कि आपका ऑपरेशन नहीं, आपको वेटा हुआ है । · · · सचमुच उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह आपके चंद दिनों पहले की ऑपरेशनयापता बीवी के शीहर है। उन्हें देखने से तो यही लगता है कि माशायल्ला आजकल ये अच्छी खुराक ले रहे है और इनकी चैन से छन और कट रही है। सेहत भी 'दिन दूनी राज चौगुनी' तरवकी कर रही है।' अब आप ही बताइए, की लांस रिपोर्टर माहव, एक बीबी के लिए इससे बढ़कर शमिदगी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी

गैरहाजिरी मे उसका पति चैन से रहे !"

Г

जज्वात के सैकडों हजार मीटर की ऊँचाई पर पहुँचकर खानम दहाड़ें मार-मारकर रोती हुई कहने लगी कि इस वात का पक्का सबूत भी है, उनके पास । उसने बताया कि "एक दिन जब उसने मुलायमियत से पूछा कि बच्चे कैसे है, तो वे बगैर जरा भी देर किये बोले कि 'बहुत अच्छे—एकदम मस्न—सब काम भी इशाअल्ला आराम से हो रहा है" कोई परेशानी नहीं"

इसपर कुढकर खानम को पूछना पड़ा—'मुझे भी याद करते है कि नहीं?'

उसके पित एकदम चौक गये, फिर वात सँभालकर बोले—'हाँ-हाँ, जरूर, क्यो नहीं, अभी तो कल ही सब पूछ रहे थे कि पापा, मम्मी को कब तक छुट्टी मिल जाएगी ? बेजीटेबुल कोरमा खाये बहुत दिन हुए'''।

मैंने जल्दी से कहा —'तो मुझे जल्दी घर ले चिलए न ! जिससे मैं बच्चों को कोरमा बनाकर खिला सर्कू ।'

इसपर वे एकदम हडवडाकर बोले—'नही-तही, कोरमा तो मैं उन्हें कल ही होटल में खिला लाया ! तुम्हें घर चलने की जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं। अभी कुछ दिन तो और रह ही लो…'

इतना कहते-कहते खानम फी स्टाइल में माथे पर दोहत्यड मार-मार-कर रोने और चीखने तभी कि रिपोर्टर साहव, अब पूछने को या कहने-मुनने को बाकी रह भी क्या गया था? अस्पताल से घर तक की स्थिति माफ है। यह स्थिति महामोह-भग की स्थिति है। इस अधे युग पर कोई क्यों नहीं कलम चलाता कि जिस अहसानफरोश परिवार को नाश्ते-खाने की धारावाहिक किश्ते पहुँचाते-पहुँचाते खानम अस्पताल को प्यारी हो गयी, वहीं उमे रोती-कलपती छोडकर वेजीटेबुल कोरम का महाभोज कर रहा है!

पहले तो की लाम प्रेस रिपोर्टर दनादन नोट लेता रहा, लेकिन जब खानम की स्थिति और जज्बात खतरे के बिंदु को पार करने लगे तो वह घबराया; लेकिन तभी खानम के शौहर आन पहुँचे और स्थिति को कावू में करने की गरज से उन्होंने फौरन नर्स को बुलाकर उसे इंजेक्शन देने की गुजारिश की। खानम चीखती हुई कहती रही—"यह सब मुझे बेहोश करने की साजिश है रिपोर्टर साहब! इनसे कह दो, याद रखें, अगर मैं होश में न आयी तो इनमें से एक-एक को देख लूँगी "हाँ, देख लूँगी! नहीं तो मेरा नाम खानम नहीं ""

लेकिन देखता कीन? फी लांस प्रेस रिपोर्टर तो फौरन मैटर बगल में दबाये संपादक के पास भागा जा रहा था, साथ-ही-साथ यह सोचता भी जा रहा था कि अपनी बीवी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कौन-से मर्ज का नाम ज्यादा उपयुक्त रहेगा?

### हाय---बाल वर्ष बीता जाये---

जब से पैदा हुई, इतना दिलचस्प वर्ष न कभी देखा, न मुना। महिला वर्ष के दौरान, 'विमेंस लिब' ने जोश में बड़े-बड़े तेवर बदले, परम्परा और प्रकृति के प्रति विद्रोह के नारे उछाले, पर जाते-जवाते 'वाल वर्ष' को जन्म देता ही गया। कुल मिलाकर, सृष्टि अपनी परम्परा का निर्वाह करा ही ले गयी।

और अब, इम 'बाल वर्ष' पर वड़ी रीनक है। सब अपने-अपने हग से, ढोल-मजीरे लिये बधावे गा रहे हैं, तीरण बन रहे हैं, बदनवार बांध रहे है, विजली के लट्टुओं की झालर लग रही है। मंच सजा है—चारों ओर भोपू-लाउडस्पीकर। जोर-जोर से रेकॉर्ड बज रहे हैं "क्या हो रहा है मित्र यहाँ?

र्कंतर-शो" पटाखे छूटेंगे बाल वर्षं के उपलक्ष्य में । मुख्य अतिथि, जीनत अमान, हेलेनं, भदन पुरी, अमिताभ बज्चन" अो खइ के पान अनारसवाला" टिकट दर: १५० रुपये, १०० रुपये, ७५ रुपये, ५० रुपये, और २५ रुपये। वर्षं का सबसे बड़ा कैंकर-शो लानत है उन मां-बापो की, जो वाल वर्षं पर अपने बच्चों को इतना शानदार कैंकर-शो न दिखा सके अरे यहाँ इस मंच पर?

हास्य-सम्राट् जॉनी व्हिस्की की मिमिकी—यह भी वाल वर्ष के उपलक्ष्य में। वहाँ कव्वाली, उधर तमाशा, यहाँ नौटकी, मुजरा—सब बाल वर्ष के उपलक्ष्य में। वाह! क्या नजारा है! जिसे देखो वही वालवर्षीय उपलब्धि के लिए कमर कस के तैयार। हर कोई कुछ-न-कुछ कर गुजरने के लिए आमादा।

महिला बलब, छोले-भटूरे खा रहा है, तो वाल वर्ष के उपलक्ष्य मे। टीचर लोग, कोचिंग बलास की फीस बढ़ा रहे हैं, तो वाल वर्ष के उपलक्ष्य में। चंदे दिये जा रहे हैं, तो वाल वर्ष के उपलक्ष्य में। भीख माँगी जा रही

हैं, तो वाल वर्ष के उपलक्ष्य में । मजा यह कि इम साल, अव तक जो कुछ भी हुआ और आगे होगा, सब वाल वर्ष के उपलक्ष्य में। अजगर करे न चाकरी

यो वच्चो का कौन-मा अकाल पड़ा है ? हर दिन हजारो-लाखों पैदा होते है, मरते हैं ''' पॉकेटमारी करते हैं, जूडे पत्तल चाटते हैं, मिचमिची-पनीली आंखों से यहाँ-वहाँ, गटर-कीचड में डोलते फिरते हैं, सो बच्चे कहाँ भागे जाते हैं, पर वान वर्ष भागा जाता है न ? कुल जमा तीन सौ पैसठ दिन। इमी में सव-कुछ कर लेना है। सो जल्दी-जल्दी मिनिस्ट्री से, स्कूलों मे माइक्लोस्टाइल की पर्ची भेज दी गयी कि वाल वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ करिए। आदेश-पालक के रूप में सबसे पहले चवे जगाहे गए। हैंडमास्टरी, त्रिसिपलो ने पचियाँ अध्यापक-अध्यापिकाओं को यमा दी। सब लोगो ने मिलकर, बच्चों को घर से कुछ सूनितयाँ और चौपाई लिख, रंगकर लाने को कहा और उन्हें खभो इत्यादि पर टेंगवा दिया।

अध्यापिकाओं ने जवाने चटखारी और 'स्टॉल' लगाने की योजना बना वी गयी। एकाध चीज बनायी गयी, वाकी मिठाई और चाट दुकानों से मँगा ली गयी। वच्चों से पहले ही कह दिया गया कि उस दिन घर से ज्यादा-से-ज्यादा पैम लेकर आना, जुम्ही लोगो के बाल वर्ष के जपलस्य मे हम लोग स्टॉल लगा रहे हैं। वच्चे, माँ-वाप से लड़-झगड़कर जो वन पड़ा ले आये और एक-एक रुपये में दो पकौड़े तथा पवास पैसे की चार-चार मूंगफती खाकर घर लीटे। आयोजन बड़ा सफल रहा। इस प्रकार अध्या-पिकाओ का वाल वर्ष पर यह एक महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

बाल वर्ष का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वडे-से-बड़े लोग वनकानी हरकतें करने लगे। वच्चों के स्वस्थ मनोरजन के लिए देश के दिलाजों ने वो-वो करतव दियाये तथा कलावाजियाँ खायी कि उनका अखिं-देखा हाल, अखवारो तथा आकाणवाणी से पढ-मुनकर बच्चे हँसते-हँसते लोट-पोट हो गयं। सबके मुँह से एक ही प्रशासात्मक वास्य कि इतने वहे-बहे लोग देश के व णंधार, लेकिन अपनी वातो और करतवो में कितने वचकाने ! इन लोगों के अतिरिक्त 'मियां' ने भी पूरी रुचि से कार्यक्रमों में भाग

ं लिया। एक मत्री ने सभी बच्चो को शराव न पीन की शिक्षा दी। दूसरे मंत्री ने उन्हें बड़े होकर किसान रैली मे आने का निमंत्रण दिया। तीसरे प्रधानमंत्री ने बच्चों को कुश्ती के तरह-तरह के दौवपेंच सिखाये। गरज यह कि सबने अपने-अपने ढंग से बच्चों को बहलाया-फुसलाया और उन्हें मालाएँ । पहनाने तथा भाषण सुनने की अधिक-से-अधिक सुख-सुविधाएँ प्रदान की।

इस प्रकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऊपर लिखी सुविधाएँ स्था सुअवसर प्रदान किये गये। उन्हें बताया गया कि वे चाहे तो बहुत-कुछ कर सकते हैं—पहाड़ खोद सकते हैं, आकाश से तारे ला सकते हैं और इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं "हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आँगन को फुलवारी।

प्यारं बच्चो ! तुम्हारं स्वस्थ मनोरंजन के तिए हजारों-लाखो रूपयो का अनुदान पास किया गया है, बड़ी संख्या में बालोपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है; ढेर सारी बाल फिल्में बनी है और सब-की-सब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म-समारोहों में दिखाकर पुरस्कार जीत रही है। बैसे कुछ अज्ञात कारणों से तुम इन पुस्तकों और फिल्मों को नही देख पाये हो और शायद देख पाओगे भी नहीं। पर क्या पता ईश्वरं की इच्छा से भूले-भटके देख ही लो ! इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो। वे अमभव को संभव कर सकते है" हिर इच्छा भावी बलवाना"।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों ने तो सचमुच श्रोताओ और दर्शकों को बहुत-कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों में एक-से-एक दिलचस्प कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। पहले उन्होंने कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लिया। फिर बारी-बारी से हर प्रोग्राम के उद्घोषक ने उन बच्चों के गाल सहलाये, पीठ थपथपायी और बहुत-से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जैसे उसका नाम क्या है ? उनका यह नाम क्यों पड़ा ? किसने रखा ? वे किस क्लास में पढते हैं ? उनके स्कूल का नाम क्या है ?

इस तरह वड़े परिश्रम से इन सवालों के जवाब मालूम किये गये। जैसे एक बच्चे ने कहा कि उसका नाम माधव है और वह कक्षा तीन में पढ़ता है। दूसरे ने कहा कि उसका नाम मंटू है और वह कक्षा दो में पढ़ता है। इस तरह बहुत-से बच्चों के नामों और कक्षाओं के वारे में पता चला। अगर बाल वर्ष न आता, तो किसी को यह सब पता भी न चलता कि देश के एक वच्चे का नाम माधव और दूसरे का मटू है।

फिर उद्घोषक ने उनसे पूछा कि खाने मे उन्हें क्या पसन्द है? किसी ने जलेबी बतायी, किसी ने समोसे, और किसी ने पूरियाँ। इसके बाद उद्घोषक बड़ी संजीदगी से दर्शकों की ओर मुड़कर कहता है, तो मित्रों " यह है इनकी पसंद। क्या आपने कभी सोचा है कि माधव का नाम माधव क्यो है और वो कक्षा तीन मे क्यों पढता है या मंदू को पूरियाँ ही क्यों पसंद है?

दोस्तो ! यह एक अहम सवाल है "राप्ट्रीय मसला है "मैं चाहता हूँ इसपर हर दर्शक, हर श्रोता, जितना धुना जा सकता हो, उतना मिर धुने "मेरे तो कार्यक्रम का वक्त समाप्त होता है।

अय तक छोटे-बड़े साहित्यकारों को भी खबर लग गयी थी। लोग भागे-भागे संपादकों के पास पहुँचे। सपादक दोले, 'वाल वर्ष को लेकर कुछ लिखा हो तो छापूँ।' लेखक वोले, 'जो छापो वह लिखूँ।' वात सही है—जो छापो वो लिखूँ—व्यथं में समय क्यो बरबाद किया जाये? इनी एक ही वर्ष में जितना हो सके, कमा लेना है। समय थोड़ा है, काम ज्यादा। और हुनर अपने पास है, तो काम की क्या कमी। सो भी बच्चों पर लिखना? अरे जहाँ देखो नाक बहाते, मिर खुजलाते, क्टोरा लिये घूम रहे हैं। कहो तो आंकड़े इकट्ठें कर दूँ? कहो तो नाम-पते नंट कर दूँ? वस काम खत्म। इतने में दम-पांच किताबे तो निकल हो मकती है। वात छपने की है "क्या छप रहा है यह महत्त्वपूर्ण नहीं "वाल वर्ष पर छप रहा है, यह महत्वपूर्ण है। महत्त्वपूर्ण है वाल वर्ष, पुस्तके नही "महत्त्वपूर्ण है 'वर्ष', 'वाल' नहीं।

वाल वर्ष की गगा वह रही है, तेरे कूचे से। बारह महीने वहेगी। इस वहती गगा में हाथ घो ले! पूरी जिन्दगी का घंदीवस्त कर ले, नहीं तो बाद में पछतायेगा, जब बाकी सब खेत चर जायेंगे। दम महीने बीत भी गये, जो रह गये, वे भी बीत जायेंगे। और पीछे बहुतों की लाइन लगी है। जय बजरंग बली" 'बाल वर्ष पर तोड़ दे दुश्मन की नली!

### चली रे चली रे अड़तालीस डाउन

प्लेटफॉर्म पर बड़ा ही हृदय-विदारक दृश्य था। लोग-बागों मे जो जहां सुनता चेहरे पर हवाई उड़ानें भरता वहां पहुँच जाता। बाद में पहुँची माताएँ और वहनें, पहले से मौजूद मेरी ओरिजिनल माँ और वहनो को इस हिकमत से चुप करातीं कि वे और भी जोर-जोर से रोने लगती। दृश्य और अधिक हृदय-विदारक हो उठता—तब इस हृदय-विदारकता का दायित्व दूसरो पर अर्थात् माताओं और बहनो के नवीन सस्मरणों पर छोड़ वे लोग उस ओर से आश्वस्त हो, मेरे चारो ओर गोल घेरा लगाकर मुखा-तिब हो जाती । काफी देर तक सिर्फ एक अदद सवालिया निगाह मेरे ऊपर इस आशय से टिकाये रखती कि यह जो नादानी-भरा निर्णय मैने लिया है-अर्थात् समर स्पेशल मे यात्रा करने का-यह मैने पूरे होशोहवास मे लिया है या किसी तरह के बाहरी या पारिवारिक दवाव के कारण ? पारिवारिक दयाव वाले मुद्दे पर वे लोग पूरी जागरूकता से दूसरे कोने में मुस्तैदी से खडे होकर सीटी बजाते मेरे पति के चेहरे-रूपी लिफाफे को आजमाने, भाँपने लगते। लेकिन जस्दी ही उन्हें पता चल जाता कि यह लिफाफा खाली है। अत. मेरी बचकानी हरकत की पूरी जिम्मेदारी आप-से-आप मुझपर ही आ जाती और वे सब वापस अपनी पिछली हितोपदेश वाली भूमिका पर आ जाती ।

हितोपदेश नवर एक—'ऐसी भी क्या आफत आयी थी! अरे टाल जाना था, अपने मियाँ से पूछ लेती। हफ्ते में तीन दिन ऑफिस न जाने वाले पक्चुअलों में से हैं! हजार नुस्खे बता देते! नहीं तो हमी क्या मर गये थे?'

मर जाने वाली बात पर बाकी रिश्ते वाली वहनें भी जैसे जी उठी — 'विलकुल, बहानो का क्या है! बनाना आना चाहिए। इसमें झूठ-फरेब की भी कोई बात नहीं। हर बात पर अगर सत्यवादी हरिश्चन्द्र वन जाओं तो

सारे नाते-रिक्ते बभी के खत्म हो जाते। अरे इन्हीं पर तो दुनिया टिकी है! ሂ፟ቘ

'फिर गादी-स्याह और दूसरो का मरना-जीना तो लगा ही रहता है।

इमके लिए कोई इस तरह अपनी जान जोखिम में थोडे ही डालता है! जोखिम की बात सुनकर मेरी ओरिजिनल मां मैथिलीशरण गुप्त-

कालीन शैली मे विलाप करने लगी, जिसका आशय था कि-अगर यह मुझसे कहकर जाती—तो भला में इसे कभी अड़तालीस

मां का फंदन सुनकर सभी माताओं और बहनों ने आंखो पर रूमाल डाउन समर-स्पेशल का टिकट कटवाने जाने देती ?'

भी का दिल है न। जानता है कि एक बार जो अड़तालीस डाउन मे रखकर एक-दूसरी से कहा-यह सवाद अब तक बोले गये सारे संवाटों में 'हिट' गया। इसलिए

चढा उसका वया भरोसा !

युवा गृहस्थिन माफ-साफ कहने मे झिझक रही थी। लेकिन अदर-अदर ज्यादा-से-ज्यादा संख्या मे हमाल अखिं से लगे, हटे। उनका विश्वास जम रहा था कि जहर मेरे अंतमन में कुछ दाम्पत्य कुठा किसम की चीज ने जोर पकड़ा है। 'फलाने रिश्तेदार की व्याह-शादी तो सिर्फ वहाना है। उन्हें खूब मालूम है यह सब दाम्पत्य-कुंठा भुनाने के तरीके

इसलिए उन्होंने मेरी उम्र का हवाला दे-देकर समझाना गुरू किया कि अभी तो आगे के वैवाहिक जीवन में जाने कितने ऐसे नामाकूल लम्हे आर्येग-इतनी जल्दी क्या थी अड़तालीस डाउन में बैठने की ! अरे तुम तो है।' नसीव वाली हो, क्योंकिन दागी-जलाई गयी, न घर से निकाली गयी। अच्छी-भली वनपीस में हो, है कि नहीं ? तुम्हें सोचना-समझना चाहिए था। नन्हे-नन्हे बच्चों का मुँह देखना था। यह क्या कि अपनी भरी-पूरी गृहस्थी उजाडने के लिए अडतालीस डाउन एक्सप्रेस का टिकट कटवा बैठी ! उन लोगों ने यह भी समझाया कि जिस तरह मरने के हजार तरीके हैं उसी तरह जिदा रहने के भी तो एकाध तरीके हैं, तो मुझे दाम्पत्य कुठा के बीच उन्हें भी आजमाना चाहिए था। उसके बाद समर स्पेशल का टिकट कटबाना था। बाकी महिलाएँ, जो दाम्पत्य-मुंठा का अर्थ नहीं जानती थीं अर्थात् कॉनवेंट में पढ़ी थी, वे मेरे व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप न कर केवल मुरक्षा-भावना पर जोर दे रही थी—उनका कहना था कि जहाँ तक मुरक्षा का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि रेल की पटरी, रेल के डिब्वे से कहीं ज्यादा मुरक्षित है। क्योंकि आत्महत्या के अतिम चरण में भी इरादा बदल जाने पर पटरी से उठ आया जा सकता है, जब कि डिब्वे में वैठ जाने पर ऐसा कोई चांस नहीं। इसके बाद करीब-करीच उन चीजों के नाम गिनामें जो रेलगाड़ी से कहीं ज्यादा मुरक्षित हैं। फिर ऐसे नाम गिनामें जाने लगें जो असुरक्षित तो थे पर रेलगाड़ी जितने नहीं…

इस दूसरी लिस्ट में भी अडतालीस डाउन एक्सप्रेस का नाम नीचे से पहले नबर पर था। यह सब सुनते ही मेरी माँ की नीर-भरी दुःख की बदली फिर से वेहिसाब वरस पड़ी और महिलाओं में चारों ओर वापस शोक की लहर दौड गयी।

अव तक गाड़ी आने के कोई आसार न देख पड़ोसिनो का सब छूटने लगा। आजिजी से हाथ दबाकर बोली—'ओ. के. जी, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे—हमारा मतलब है आपकी…'

्र इतने मे पुरुषों का शिष्टमंडल ट्रेन का सही समय पूछकर लौटा और हाँका लगाया कि—'हो गयी झडी हो गयी! अब आगे की मुध लेव!' और मेरे पास आकर जल्दी-जल्दी हिदायतनामें का पाठ करने लगे—

'समर स्पेशल है न'''टॉचं और एक वडी सुराही मे पानी जरूर भर लेना और रास्ते-भर औरो को भी बांटती जाना'''समर स्पेशल मे पानी और बिजली की ब्यवस्था विशेष रूप से नहीं होती।'

दूसरे ने हिदायत दी-- 'टी. सी. को दस-पाँच जरूर पकड़ा देना, नहीं तो खिट-खिट करेगा'''।'

मैने कहा--'मेरा तो रिजर्वेशन है--कैसे करेगा \*\*\*?'

उन्होंने कहा—'तो भी करेगा। जरूर करेगा! और पकडा दोगी तो अच्छा रहेगा! सभी पकड़ाते हैं। अपने देश की परम्परा है! इसके हिसाव से चलना चाहिए।'

इतने में प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गयी थी। लोग एक-दूसरे का नाम ले-लेकर चीखने-चिल्लाने और शोर मचाने लगे। सब लोग विना बात आगे-पीछे, दायें-वायें हर तरफ के लोगो को धक्का दे-देकर भागने-दौड़ने लगे। सक्षेप मे था शोर—मौत ने बचो ! वचो !

#### तलवार गिरी, तलवार गिरी

('हल्दी घाटी' से साभार)

मुझे जोर-जोर से धडधड़ाती, आकाश-पाताल गुँजाती आवाज तो सुनायी दे रही थी, चिघाडती हुई सीटी भी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। मैं इसी अचभे में किकर्त्तव्यविमूद खड़ी थी कि गाड़ी आयी है तो कहाँ आई है ? दिखाई क्यों नहीं पड रही है ?

तभी मेरे मार्गदर्शक चीखने लगे—'आई तो है भाई । होश में आओ, उसमें वसी नहीं है, इसीलिए दिखाई नहीं दे रही है" चलो, जल्दी करों— अंदाज भारकर घुस जाओ" अरे वस चढ जाओ "फिर हम देख लेंगे!

लेकिन में चढती कैसे ? क्यों कि चढने की कोशिश करते हुए मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि इस गाड़ी से यात्रा करने वाले लोग दो प्रमुख वर्गों में विभक्त हो गये हं—एक वर्ग मुझे ठूँसकर हर हालत में डिट्वे में चढा देना चाहता है, दूसरा दल, जो कि डिट्वे में पहले से मौजूद है, डिट्वे में चढ पाने की मेरी हर कोशिश नाकामयाव कर मुभे डिट्वे से नीचे उतार नहीं, बिल्क फेक देता है। यह दो चक्की के पाटों के बीच साबुत न यच सकने वाली चरम दार्गनिक स्थिति थी जिसका कवीर ने बडा हृदयस्पर्शी वर्णन किया है—दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोय ''विना भारतीय रेलों की धकापल भोगे हुए इतना-कुछ लिख जाना युगद्रप्टा किव ही कर सकते है, फिर वे तो सत थे, विकालदर्शी ''

कि अचानक मैंने अपने को गाड़ी में चढ़ी हुई पाया। कुटुम्बीजन सहर्षे तुमुलध्विन करते हुए टाँचे जला-जलाकर मेरी बहुमूल्य सीट ढूँढ रहे थे। सीट ढूँढने और नवर देखकर पूरा इत्मानान हो जाने के बाद वे उसी तरह चिल्लाये जिस तरह महान् वैज्ञानिक आर्कमिडीज यूरेका-यूरेका चिल्लाता हुआ बाथहम के वाहर दीड चला था।

बहरहाल में दौड़कर अपनी सीट पर बैठकर खिड़की की तरफ चेहरा घुमाकर हाँफने लगी। इतनी देर में ही धूल-धक्कड, कचरे, पीक और पसीने से युक्त में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा से युक्त साक्षात् 'अधम- शरीरा' हो गयी थी ''लेकिन तभी खिडकी के बाहर, डिब्बे के ऊपर से न जाने किस अनाय पाइप का सिरा खुला और धाराधार छरछराते पानी की तेज बौछार खिड़की के रास्ते मेरा तरवतर-अभिषेक कर गयी। सो सब मालिन्य धुल गया।

पित मुझे अड़तालीम डाउन में स्थापित देख, प्रसन्नचित्त भागे गये और ठेलें वालें से दो केलें तथा एक सतरा लेकर गद्गद भाव से लौट आये और उन्हें मीट पर सजाने लगे" मेरी छत्तीस घट की यात्रा के लिए मिला पाथेय यो नमझिए कि जीवन में पहली बार, मैं कामायनी के 'लज्जा सगें' मे पूरी तरह इब गयी थी। लेकिन पित ने खुद ही बात खुलासा कर दी"

कि 'जी मे तो आ रहा है कि दर्जनों केलों-संतरों से तुम्हारा आँचल भर दूं, लेकिन यही सोचकर कि पता नहीं यह अडतालीस डाउन पहुँचेगी भी या '''

तभी इनके कंधे पर आश्वस्ति-भरा एक पैना, ताजा, सशक्त हाथ आ पड़ा ! यह हाथ 'नगर जागृति' के प्रधान, संयुक्त, मुख्य तथा प्रवन्ध सपादक श्री हरहरलाल चौत्रे 'मयक' का था । उन्होंने सस्वर कविता-पाठ के स्वर में कहा—

'धीरज रिखए, धैर्यं न खोइए--वस यही मनाइए कि हवा न चले, पत्ता न खड़के, कुहरा न पड़े, वारिश न हो, और ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी न पड़े, रास्ते-भर कोई दूसरी ट्रेन न आये-जाये, क्योंकि इनमें से किसी भी कारण के होने या न होने से यह समर स्पेशल कही भी अनिश्चित काल के लिए एक सकती है।\*\*\*

रही कमजोर पुल और जवरदस्त बाढ की बात, ती—उसके लिए तो होईहैं सोइ जो राम रिच राखा—सिवा महामृत्युंजय-जाप के कोई उपाय नहीं।'

मेरा दिल घवराया, खासतौर से यह देखकर कि मयंक जी मेरे पित को एक तरफ ले जाकर फुमफुसाते हुए कह रहे थे—'बहेन जी का पासपोर्ट साइज का एकाध ताजा चित्र तो होगा न घर में '''क्या मालूम कब आपके शोक-मंतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए'''

अब तो मुझे कर्पकेंपी छूट गई। जी चाहा, बक्से-बिस्तरबद फेंक-फांक-

कर भाग खडी होऊँ इस अडतालीम हाउन से—पर अब उतरना या निकल भागना इतना आसान था पया ? लोगो की साखी, सबद और चेतावनी याद अजगर करे न चाक्री आ गयीं कि एक बार जो 'समर-स्पेशल' में चढा सो चढ़ा-जतरने की बात भूल जाओ । याद रखी यह समर-स्पेणल का महासमर-या महासफर-यादगार मफर-जिंदा रहना तो आजीवन याद रखना-ऊपर-नीचे, दाव-वायें, धक्कम-धुक्की, उस्सम-ठस्स--वया रिजवं और वया अनिरिजव्हं--भेद-भाव की वात भूलकर जवान पर मत लाना—क्योंकि रेल का हर डिब्बा एक छोटा भारत !

सिगनल डाउन हो रहा है अपने मूड की तरह ''और अडतालीस डाउन छूट रही है—अपनी हिम्मत की तरह ।...

# मेरी आत्मकथा के कुछ महत्त्वपूर्ण अंश

प्रस्तुत है, आज से वीस-पच्चीस वर्ष बाद (यानी मेरे मरणोपरात)
प्रकाशित होने वाली मेरी आत्मक्या के कुछ महत्त्वपूर्ण अंश। हर्ष का विषय
है कि यह प्रतिष्ठित पत्र इन अंशों को प्रकाशित करने का जोित्रम उठा रहा
है। अब यह हिंदी के समस्त आमो-खास पाठकों का दायित्व, कर्त्तंच्य और घमं है कि वे इसे पढ़ जायें और पढकर सोचने पर विवश हो जायें कि आखिर वह कौन-सी लाचारी थी, जो मुझसे मेरी आत्मक्या लिखवा गयी। में स्वय वताता हूँ "वह थी मेरी आत्मवेदना; कथा, कहानी, कविता आदि कुछ भी मलीकेदार न लिख पाने के कारण में बहुत अधिक आत्मपीड़ित था। चाँचत हो पाने के खयाल से कुछ जोड़-तोड़कर लिखता भी था, तो कोने में घात लगाये समीक्षक दोड़कर आते और झटपट मेरी रचना पर 'चीप' का लेवल चिपकाकर भाग जाते। मेरी थूड़ी-युड़ी हो जाती। पर हसरतें और हौसले थे कि बिना साहित्य-जगत् में अपनी कारगुजारी दिखाये हटने का नाम ही नही लेते थे। अत: इस मैदान में उतरने का बस एक ही रास्ता बच रहा या—यही आत्मकथा वाला।

बहरहाल इस भूमिका-ए-आत्मकथा के माध्यम से मैं आप सबको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि इस आत्मकथा में आपको वह सब मिलेगा, जो आप किसी भी 'संपूर्ण' पत्रिका में पाने की उम्मीद रखते हैं। मतलब यह कि मेरे प्रेम-प्रसंगो से सम्बन्धित तमाम दु.खद, सुखद प्रसंग, तथा इन्हीं सदभों में किये गए मेरे साहसिक-रामांचक कारनामे, मेरी प्रीमकाओं के नख-शिख, मेरी पत्नी के रौद्र-रसादिक भाव-ताव, हँसा-हँसाकर लोट-पोट कर देने वाले मेरे बाल-गोपालों के शिशु-करतब, कोई भी 'स्तंभ' छूटने नहीं पाया है। मेरे परिवार का इतिहास, व्यापक धरातल घरता हुआ मेरी पत्नी का भूगोल, मुहल्ने का सम्पूर्ण पुराण, और मौके-बेमौके सिर धुनता हुआ

मेरा जीवन-दर्शन, आपको सब-कुछ मिलेगा ।

सच-सच कहूँ तो वे दिन बडी कड़की के थे। इतनी कोशिश की, बड़ें हाथ-पैर मारे, पर न उदीयमान किव बन पाया, न मणक्त कहानीकार और न ही पैना-व्यायकार, पारखी पंडित, कोई रह ही नहीं गये थे। कबीरदास जी वाली बात ही ठीक थी—पोथी पढ़-पढ जग मुआ, पडित भया न कोय, मेरे लिए सचमुच सब मर ही गये थे। कबीरदास जी पर इतनी श्रद्धा उपज गयी थी कि कई बार जी में आता, चलूं किसी नदी-पोखर की सीढी पर ही लेट रहूँ, अँधेरे में शायद किसी पडित का पैर पड़ ही जाये, हमचकर पैर पकड़ लूँगा और बिना 'उदीयमान' कहलाये छोडूँगा नहीं। पर कोई पकड़ में ही नहीं आया। मब कुदरत का खेल था—यह देखों कुदरत का खेल, पड़ें फारसी वेचे तेल । मो मैं सालो तेल ही बेचता रह गया।

उन दिनो सपादक भी बड़े जालिम थे। जमकर 'रैंगिग' करते थे। कहानी ले जाता तो कहते, बहुत बड़ी है, उपन्यास ले जाता तो कहते, बहुत छोटा है। व्याय के लिए, पैना नहीं, निवध सशकत नहीं। कविता ताजी नहीं होती और गीत वामी होता। ताल्प्य यह कि सब-कुछ 'सवाया' करके लौटा दिया जाता और उसके बाद खुश होकर पीठ ठोकते हुए प्रोत्साहन देते 'कुछ नया लिखो—नयी विधा, नयी शैली—मतलब जो न कविता हो, न कहानी हो, न व्याय, न उपन्यास।' मैं ऐसा ही कुछ 'नया' लिख पाने की दुश्चिता में कई-कई रातों सोया नहीं, वस कुछ नया लिख पाने की धुन लग गयी थी। आठवं दिन मैं एकाएक जोर में चिल्ला पड़ा—ढेंचू…' बच्चू "यह एक नया तेवर था और सभी शर्ती को पूरा करता था। नयी विधा, नयी शैली। लोगों ने वडी वाहवाही दी। उमें असाधारण और लीक से अलग नहां। पशु-जगत् में सामान्य होते हुए भी मानव-जगत् में यह एकदम नया प्रयोग था। मैंने वह कहावत चरितार्थ कर दी थी कि बड़े-बड़े वह गये और गधा कहे किता पानी!

यद्यपि मैंने साहित्य की बहुती गंगा की धारा को पहचानकर हाथ धो लिये थे, फिर भी परिवार-जनों के बीच मैं अब भी गधा ही समझा जाता या। एक तरह से सारे सघर्ष की पृष्ठभूमि मेरी यह उपाधि ही थी। फिर भी माहित्य-मेवा के प्रति पूरा परिवार प्रतिबद्ध था। पत्नी से मैं अचार,

चटनी, बरियों की विधि पूछ-पूछकर महिलोपयोगी स्त्रभों में भेजता, बक्चों में 'भवते दीरें का जिला' लैंकी बहानियों लेकर जिल्हों के नाम दरपादि वदलकर परिकाओं में भेजना। माथ ही तिथि-र्योहां में संबंधित सेय, परिचर्नाओं आदि का जोड़-मोड विटाता रहता । पुराने व्यायकारी के नाम ने इदे नतीके नवे ब्यंग्यकारों के नाम देवर आगानी से छव जाते। फिर भी पारिवारिक जीवन मा मूल स्वर गंपर्य ही रहा । सपर्य मा 'माइवल' (घक) मुफ इस तरह मलता—पत्नी का सूझमें, मेरा पुत्रों से, पुत्रों का पत्नी से और पत्नी का फिर मुझपर ही आकर साइकिन पूरा होता। हार कोई नहीं मानना या । मब आम बुद्धिजीवियों की तरह मचर्ष को ही जीवन का मूलमन मानं और्ये ग्रेरनं, चीयते-शब्तानं, यक्ताक करते रहते । आधिरतार मेरी हिस्सत छूट गयी। भूषभाष किसी को बताय बिना नदी-योधर में छलींग खनाने चल दिया । पर गुछ दृश्मनों द्वारा बचा लिया गया । वे मध-स्नात मुले निकाल लाये और जो कुछ अब तक गीधी तरह नहीं कह गके थे, यह मेरी 'आत्महत्या' की निदा के बहाने कह-वहकर मुझै धिकरारने लगे। गरज यह कि मेरी धुनरा-फजीहन करयाने में कोई कोर-कमर नहीं छोड़ी गयी। मुझे बाद है किय तरह मेरी पत्नी बद्दर की गोली की तरह दनदनानी हुई आयो और मुझे कायर, नयुनक, मूर्यादि यहती चली गयी। मैं मद्यःस्नात निर झुकाये वैठा ही रहा।

मलैगवैंग के जिश्ये में आपको अपने उन भूगारिक मुकामो पर ले चता हूँ, जहाँ देजला फरात की नरह लहराती मेरी प्रेयमियों का भूगोल चृता पष्टा है। चूँकि मुते मालूम है कि आत्मकथा-लेखन की पहली गर्त इंमानदारी है, अत. में सब-कुछ मुलामा बयान करूँगा। यो भी मुझमें कोई 'गिस्ट' मही। इमलिए कि अब मेरा कोई कुछ विगाड़ नहीं सकता। पहले यह मब लिखना तो अवश्य लोग-याग नोफर, लफगा आदि कहने, यू-धू करने, पर अब यह मेरी बेणमीं नहीं, ईमानदारी कहीं जानी चाहिए। अतः प्रेम के नाम पर किये अपने कुछ णमंनाक कारनामों को काबिले-बयान समझता हैं।

र्चूिक में होनहार विरवान था, अत. पत्ते काफी चिकने थे। इसितए तमाम चिकनी चीजों की तरह कई-कई बार फिसला। हर बार मुहल्ले-टोले के वाप, मार्जनुमा लोग आग्तीने चढ़ाये जमा होते। मैं निहायत संजीदगी मे उन्हें यह ममझाने की कोशिश करता कि यह सब किया नहीं गया है, हो गया है। मेरी बात तो वो लोग क्या खाक ममझते, हाँ, इस बीच कुछ बीच- चचाव-प्रेमी आ जाते और मारे बापो, भाइयों को जबरदस्ती खींच ले जाते। जाते-जाते भी, वे सब मुझे मुड-मुड़कर देखते, गुर्राते और एकाध हाथ-पांव भी झटक देते। मैं निश्चित हो जाता। लेकिन 'अति' हर चीज की बुरी होती है। अतः अति निश्चितता की वजह से ही मैं पकड़ा गया। इश्क का वह रग मुझे अब तक याद है। मेरे दोनो कान लाल, घुटने नीले और सारा शरीर घुनी हुई रूई की तरह सफेद हो गया था। घाव मूखने के साथ ही मेरी शादी हो गयी और मैं दजला-फराती भूगोल का अध्याय अधूरा छोड़ नादिरशाही आक्रमण के कारण और परिणाम समझने के लिए मजबूर हो गया। वह मजबूरी आज तक वरकरार है। कहते हैं इतिहास अपने को दोहराता है, सो गलत नही।

झूठ बोले कौआ काटे, — जी हाँ, लोग कहते हैं, सच्चा माहित्यवार भोगकर लिखता है — मैं कहता हूँ, लिखकर भोगता है। एक शब्द मैं कहूँ तो लिखना हो भोगना है और भोगना ही लिखना है। वही मयानी कहावत फिर दोहराऊँगा कि भोगते, लिखते हुए अर्थात् फारसी छाँटते हुए भी अंतनः तेल ही वेचना है। इसलिए सावधान! जितना लिखेंग उतना भोगेंगे; अतः अच्छा हो पहले आप अपनी 'कैंपेमिटी' अंदाज लें। ममझदार का इशारा काफी। भाइयो और बहनो, थोड़ा लिखा बहुत समझना, उसी अनुसार लिखने की हिम्मत बाँधना। इस 'आत्म-कथा' को अपनी ही आत्मकथा समझना। यों भी सच-सच कहूँ तो आत्मकथा में और होता क्या है, वहीं रोजी-रोटी, कुटा-मंत्राम, शादी-स्थाह, मुडन-छेदन, मूल 'गुर' या 'फंदा' यही है। पाठक के पक्ष में इतना ही कहना पर्याप्त है कि जो पढ़े वो पछताय, जो न पढ़े वो भी पछताय।

अत में इतना और निवेदन कर दूँ कि और भी बहुत-कुछ चटखारेदार इम 'आत्म' में मुरक्षित है, जो 'कथा' के माध्यम मे ही उद्घार पायेगा। आपका प्रेम और श्रद्धा बनी रहे, और क्या !

नोट: इस 'आरमकथा' को अपनी आत्मकथा के रूप में छपवाने के लिए सेशिका की लिखित अनुमति अनिवार्ष है।

### हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा फल

अनाज की पैदावार को लेकर तो यह कहना कठिन है कि अपना देश अभी आत्म-निर्भर हुआ या नहीं, क्योंकि सरकारी आंकड़ों और विपक्ष के आंकड़ों में हमेशा वही अन्तर होता है जो आम और इमली में, जमीन और आसमान में। लेकिन जहाँ तक कुछ खास किस्म के फलों का सवाल है, हमारे यहाँ इनकी जमकर खेती होती है।

आप शायद समझें कि मैं आम, जामुन, कटहल आदि विशुद्ध भारतीय फलो और इनसे बनने वाले शीतल पेयों की बात करने जा रही हूँ जो ग्रीष्म- ऋतु में शरीर के लिए शीतल और लाभप्रद होंगे, लेकिन आपका अनुमान गलत है। ये सारे फल सिर्फ शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक होते हैं और आप भूल जाते हैं कि हमने, हमारी समूची नीति-परम्परा ने, कभी शरीर को महस्व दिया ही नहीं (दिया होता तो गरीबी और भुखमरी का नामोनिशान मिट न गया होता! लेकिन खेर, हमें उसकी परवाह भी नहीं।)। हमने महस्व दिया मन को, मस्तिष्क को और आत्मा को और उनकी खुराको को; मरने दो शरीर को सूखे, बाढ और वेरोजगारी से। आत्मा तो अजर-अमर है—वह न सूखे से मरती है न बाढ में बहती है और वोट देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं "सो हम तो उस सदाबहार आत्मा की सलामती का सावीज वेचते हैं। और इस तरह कि सुनने वाले हमारी सेल्समैनशिप को दाद दिये विना नहीं रहते।

लेकिन बात यहाँ फलो की हो रही थी—मन, मस्तिष्क और आत्मा को चंगा रखने वाले फलो की, जैसे सब का फल, सतीय का फल, नेकी का फल, ईमानदारी का फल और फलों का राजा ज्ञान का फल।

आपने ज्ञान का फल चखा है? मैने नहीं चखा, इसलिए पूछ रही हूँ कैसा होता है? ज्ञानियों के मिजाज को देखकर तो लगता है, काफी कसैला होता होगा। इसी डर से कभी चखने की हिम्मत नहीं पड़ी। लोग कहते रह गये चखो, मूर्खी! चखो! चखो! इसका कसैलापन ही तो इसकी विशिष्टता है! वहीं ज्ञानियों को सामान्य से विशिष्ट (कसैला) बनाता है! तभी तो वे

दाक के तीन पात की तरह जैसा-का-तैसा रहा" हारकर वेचारे लोग घवराये। वापस हीरोहोंडा वालों के पान भागे-भागे गये कि भूलचूक लेनी-देनी, हीरोहोंडा ले लो और वेटी ब्याह लो, पर इस बार उन्होंने मुँह विचकाकर कहा हीरोहोंडा का जमाना गया, जनाय ' 'मार्घत' का दम हो तो बात चलाइये, वरना वेकार अपना और हमारा समय नष्ट न कीजिए। वे लोग समाज के इस तरक्कीपसंद तेवर को देखकर दग रह गये "नतीजा यह हुआ कि न वे अपनी वेटियों के हाथ पोने कर पाये, न हीरोहोंडा वालों का मुँह ही काला कर पाये।

कुछ इसी किस्म का हाल वाकी फलों के शौकीनों का भी दीखा। नेकी करने वालों को मील-भर दूर में ही देखकर अंदाजा लग जाता है कि या तो ये नेकी करके आ रहे हैं या अनिश्चितकालीन अनशन करके। और ईमान-दारी के फल का तो यह हाल है कि लोग-याग इसका 'टेस्ट' ही भूल गये हैं। इसका जिक्र करते घयराते हैं। कोई खाना ही नहीं चाहता इस फल को। इसलिए अब बड़ें औने-पौने दामों पर विका करता है—जो भी इसे खाता है वह मारा-मारा बावला-मा फिरा करता है। कायदे के समझदार सयाने लोग तो इसे हाथ ही नहीं लगाते। उल्टे गँवई-गँवार लोगों का फल समझकर मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अब सिफं वेवकूफ और नासमझ, नादान किस्म के लोग ही इसे खाया करते हैं। अगर आप साहबानों में से किसी को इसकी योडी-बहुत भी लत हो या शौक रखते हों, फौरन इस लेख को पढ़ने के साथ ही, इस खतरनाक, जानलेवा शौक से तौब: कर लीजिए।

हजारों में एक-दो जो कभी कोई नया शौकीन यानी नौसिखुआ इस फल को चखने की हिम्मत दिखाता है तो लोग आसमान की तरफ उँगली उठाकर उसके रहमो-करम की भीख माँगते हुए कहते हैं कि—हे िता! यह वेचारा नहीं जानता कि ये क्या करने जा रहा है। अब इसकी खैरियत नहीं। इससे तो अच्छा था कि ये खुदकशी कर लेता, सीधे-सीधे पाँवों में कुल्हाड़ी मार लेता या फिर घरजाह का किकेट मैच देख लेता। लेकिन यह इस शख्म ने क्या करने की ठानी प्रभु! सो सुबह-सुबह, भूल से, नेकी की मौंकरी गली में पांव देने वाले, इस भटके व्यक्ति को शाम तक प्रष्टाचार के राजमार्ग पर लीटा देना। आमीन"

# रंगबदल नीति और खरबूजे

हिन्दुस्तान का एक नायाब फल खरवूजा है। इसकी खूवी यह है कि खरवूजा खरवूजे को देखकर रंग बदलता है। इस फल ने हमारे देश की राजनीति को खतरे की हद तक प्रभावित किया है। इस दृष्टि से भारत का राष्ट्रीय फल खरवूजा ही माना जा सकता है।

अब लोगों में खरबूजा बनने की होड़ लग गई है। जिसे देखों वहीं दूसरें को देखकर रग वदल रहा है। खूब रंग वदल रहा है। इस तरह एक-एक खरबूजा कई-कई बार रग बदल रहा है। यहाँ तक कि अब वस्तुस्थिति यह हो गयी है कि एक के ऊपर एक रंग चढ़ाते-चढाते, डाई मारते-मारते, सारे-के-सारे रंग काले हो गये या कह लीजिए सारे-के-सारे खरबूजे काले हो गये और काले रग पर तो हर कोई जानता है कि चढ़े न दूजों रंग।

तो अब दूसरा रंग चढ़ ही नहीं रहा। दूसरे शब्दों में, कालिख छूट ही नहीं रही, उल्टे गहराती ही जा रही है। खरबूजे न हुए दक्षिण अफ्रीकी रग-भेद नीति हो गये! कुल मिलाकर रग-भेद नीतियों का यह इंद्रजाल-शो अपने शबाब पर है।

खैर, यह तो अपनी तरफ की स्थिति का वयान हो गया। अव दूसरी तरफ की रपट यह है कि इस मुद्दे को लेकर खरबूजो में, मतलब, असल के खरबूजो में खासा असतोप व्याप रहा है। उनका कहना है कि हमने कभी रग बदले ही नही। यह शुरूआत तो आप ही लोगों की तरफ से हुई है। मुपत में हमारे नाम और काम को बदनाम किया जा रहा है। हमारी साख गिरायी जा रही है। यह कहावत उनके लिए प्रेस्टिज-इशू बन गयी है और वे अपने हर रोज के समाचार-बुलेटिनों में इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं तथा इम रबैंये के खिलाफ कड़ा-से-कड़ा कदम उठाने का आश्वासन भी दे रहे हैं एक-दूसरें को।

अमन्तोष व्यक्त करने का उनका अपना तरीका है। सुनने में आया है कि जिन तरह अभी तक हमारे यहाँ किसी को रंग बदलता देखकर फौरन रोक दिया जाता था कि अमाँ! आदमी हो कि खरबूजा? इसी तरह अब खरबूजे अपनों में से किसी को ज्यादा लुढ़कते-फड़कते, पैतरे बदलते देखकर, फौरन यह कहने से बाज नहीं आते कि अमाँ, खरबूजे होकर दो कौड़ी के आदिमयों की तरह रंग बदल रहे हो?

बात कंट्रोवर्मी में बदल रही है। हम बैसे भी आजकल कंट्रोविसियों की गिरफ्त में हैं, एक तरफ से फेयर फैक्स से लेकर आम्सं डील तक। अब इस परम्परा में एक और कड़ी जुड़ गयी। पता कैंमे लगाया जाय कि पहल किसने की? परम्परा किसने चलाई रंग बदलने की? परबूजों ने या फिर आदिमियों ने? वही चिरन्तन सवाल -पहले मुर्गी हुई या अंडा? वह पहला खरवूजा या वह पहला आदमी कीन था जिसने सबसे पहले रंग बदला? (शोधार्यी कृपया नोट करें—शोध के लिए नया ज्वलंत विषय) बदला जिसने भी हो लेकिन वह परम्परा आज फल-फूलकर लहलहा खूब रही है।

इस परम्परा के साथ-गाथ जमाना इम कदर बदला कि जिस किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठायी या रंग बदलने से साफ-साफ इन्कार किया उनकी खेती पर ओले बरस गये। वे बाजार से खदेड़ दिये गये। उनपर मत्ता की छुरी गिरी और उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। दरअसल वे इस पुरानी कहावत को भूल गये थे कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी घरवूजे पर, कटता घरवूजा ही है। जान-बूझकर नादानी की। रंग बदल देते तो काहे को छुरी गिरने की नौबत आती! पर सब खरबूजे एक-से नहीं होते न, उसी तरह जैसे आदमी-आदमी में फर्क होता है। कोई रंग बदल देता है, कोई छुरी की घार झेलने की ताकत बटोर लेता है।

मुख भी हो, इस अदने-से फल की विसात और इस कहावत की साख माननी ही पड़ेगी कि कैमा तो एक अदना-सा फल और इतने वड़े मुल्क को अपने ढरें पर लुढ़काता चला जा रहा है! मुल्क अर्थात् मुल्क के खरबूजे ही तो सब-के-मब अटंगी लगाकर एक-दूसरे को यहाँ से वहाँ लुढकाते जा रहे हैं—बेपेदी के लोटे की तरह!

लोटा आप नही जानते होगे। पुराने जमाने में इसका प्रयोग खेती पर

जाने के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे ममय बदला। मुह्क ने तरकी की। आज लोटे की जगह डालडा इत्यादि के जंग-लंग डिब्बों का प्रयोग किया जाने लगा। इतना ही नहीं, आबादी बढ़ने की बजह से अब खेतों के साथ-भाय रेलवे लाइनों, पाइप लाइनों में लेकर आमी-खास मड़क-फुटपायों पर, इनका प्रयोग बहुतायत से किया जाने लगा है। इस प्रकार हमारी परम्परा सुरक्षित है। लगता नहीं कि आने वाली शताब्दी भी इस परम्परा को बदलने का दुस्साहस दिखायेगी। विदेशी टूरिस्ट बढ़े कीतुक में इस किस्म की परम्पराओं को अपनी डायरी में नोट करते चलते हैं।

लेकिन वात खरवूजों की हो रही थी। तो जिसे देखों वही लुटक रहा है। देखकर बड़ी खीझ और हैरानी से कहा "ऐसे नहीं लुढ़कते। माजूम भी है इस तरह लुढ़कते हुए कहाँ जा गिरेंगे आप?"

"जो हाँ—इक्कीसवी सदी मे ।"—उन्होंने हैंसते हुए अपने काईवेपन से कहा।

मैंने चिद्कर कहा-"जी नही, रमातल को ""

"एक ही बात है।" उन्होंने आश्वस्त-भाव से कहा और पूर्ववत् लुढक लिये।

तमाशवीन देख रहे हैं उन्हें लुढकते हुए, और लाचारी में गा रहे हैं— किस मोड़ से जाते हैं ये सुस्त-कदम रस्ते\*\*\* बगैर यह जाने कि आगे अंधा मोड़ है।

### प्रीति किया दुःख होय बिन्ना

बीस साल बाद। हाँ, हाँ, भादी के ठीकमठीक बीसवें पायदान से मैं विन्नों बोल रही हूँ बिन्ना! तेरी ही नहीं, तेरी जैसी तमाम विन्नाओं की भलाई के लिए कि—बिन्ना! प्रीति किया दुःख होय।

और वह भी आज के दिन इसिलए और भी, क्यों कि यह मौसम जरा खतरनाक किस्म का है। इसमें आम भी बौराते है, आम और खास आदमी भी। यानी कि यह भौसम आम और खास आदमी में फर्क नहीं करता। तो मेरा फर्ज है कि इम मौसम का कहर टूटने से पहले अपनी विन्ना या ज्यादा फैशनवारी हुई तो बिन्नियों को आगाह कर दूं कि बिन्नी डियर! प्रीति किये दु.ख होय!

क्योंकि थ्योरी में तो लोग छाप दे कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय'''लेकिन प्रैक्टिकल तजुर्बा क्या बोले है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो दुर्गत होय।

तू पूछेगी, कैसे ? तो में कहूँगी ऐसे कि एक तो शुरू से ही इसमे रिस्क वहुत रहता है। पहले तो लोकेशन वगैरह जरा कायदे की होनी चाहिए। या तो खुली आबोहवा वाले सड़क-वाजारो, गली-चौराहों वाली""नहीं तो फिर फैने आसमानो वाली छतें, मुंडेरे हों" जहां एक छत से ठुनगी खाकर उठी हुई प्रेमपतंग लहराती हुई दूसरी छत की मुंडेर पर पटाक से गोता खाती है। अब रिस्क यहीं कि खा गयी तब तो ठीक, वरना धुकधुकी लगी रहती है कि कही बीचोंबीच की मुंडेर वाला विलेन धागे मे कंकड़ वॉधकर खट से काटकर पतंग की डोर अपने हाथ में ले ले तव ? कितने मामलों में ले ही लते हैं। तो चलो, अब बाकी की सारी उम्र 'मेरी जिंदगी है क्या, इक कटी पतंग है" वाला कोड दोहराते रहो। उधर मां-वाप ऐसे जालिम कि किसी कोड की भनक पाते ही मानुप की गंध, बिन्नों की अम्मा मानुप की गध''' कहकर तावड़तोड खुफियागीरी में जुट जाते हैं।

तो बिन्ना! यस इन्हीं किल्लतों की वजह से मैंने प्रेम-शेम नहीं किया, वाकायदे शादी कर ली। सीचा, प्रेम का क्या है, धीरे-धीरे होता रहेगा, हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो कौन सुरखाद के पर झड जाएँगे? प्रेम नहीं हुआ तो क्या, घर में टी. बी., फिज, सोफा तो होगा। और वहीं हुआ। आपकी दुआ से मेरे घर में उससे कहीं ज्यादा मरोमामान आ सजे हैं "वो क्या कहें, सोफा-कम-बैंड, पलग-पलंगरी, ठंडी-गर्म मधीनों की कौन कहें, वो. डी. ओ., मोटरकार तक" "और जो कही प्रेम किया होना तो प्रेम की सौंकरी गली में, जहाँ दुदहीं साइकिल तक का ठिकाना नहीं, मोटरकार दौड़तीं भता?

और फिर प्रेम की भी कोई कमी अखरती हो, वह बात भी नहीं। मुबह मे गाम, आठो पहर, चारो तरफ प्रेम ही तो चला करे है। रेडियो में, टी. बी. में, और उससे भी कब जाओ तो पिक्चर हॉल में ''जिधर देखों टक मेर प्रेम-ही-प्रेम'' थोक और खुदरा दोनो भाव। रही बात जिंदगी की तो जिंदगी में तो शायद यह होता भी नहीं। कम-मे-कम मैंने तो इस ढाई अक्षर वाले निगोड़ें की शक्त देखी नहीं। बस पित परमेश्वर की मूरत देख-कर उठूंं और उन्हों की सूरत देखकर बैठूं। (सिर पर हाथ देके!) और बिन्ता! इसी में खैरियत भी है। जहां वे एक तरफ बैठकर सरकारी महकमें का काम तमाम करते हों, वहां दूसरी तरफ खुद भी बैठ लिये और किसी स्वेटर के सीधे के उहटे करते रहे।

फिर भी कभी-कभी गफलत हो ही जावे है। अब जैसे एक दिन हमारी उन्हीं सीधी-उन्टी प्रक्रियाओं के बीच गुलामश्रली कैसेट में लहरा से-लेकर गाने लगा—

वो तेरा कोटे पे जलते पांव आना याद है...

वडा भला लगा। तो सोचा, बाजू में बैठे भले आदमी को भी सुना दूँ। मो धास 'बुनियादी' लहजे में दुलराकर कहा—

"अजी छोड़ो भी" आप तो सारे दिन इन्हीं निगोड़ी फाइलो की ऐसी-नैमी करते रहे हो" भेरी तो कोई बात ही न मुनो—न सही—पर गुलामअली की तो सुन लो" !" और कैमेट रिवाइँड कर दिया--

दोपहर की घूप में, मुझको खुलाने के लिए---चो तेरा कोठे पे जलते पाँव आना याऽऽद है। चुपके "चुपके"

भले आदमी सचमुच संजीदा दिले—"वाकई आजादी के उनतालीस साल बाद भी यह आलम है कि बहुत-सी गरीब लड़कियों के पास चप्पलें नहीं है" लेकिन हमारे प्रतिभाशाली और युवा प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में हम शीझ ही ऐसी परियोजना लागू करने जा रहे है जिसमें लडिकयों को जलती धूप में नंगे पाँव न चलना पड़े। लेकिन फिर भी अब समस्या तो है ही। कोई जादू की लकडी तो घुमायी नही जा सकती। इसलिए धीरे-धीरे""

मैंने तडपकर कहा--''वस, यही समझे ? और कुछ नही ?''

उन्होंने ताज्जुब से कहा—"वयों, इतना काफी नहीं ? और हजार बोट ज्यादा ही बटोरे जा सकते हैं ..."

"हे भगवान् ! कभी तो वोट को ओट किया करो ! "जरा ध्यान से सुनो "कुछ बेहद नाजुक किस्म का अबोध बचपना-सा ""

और अबके जो उन्होंने ध्यान से सुना तो चेहरे पर हजार लानतें बटोरते हुए बोले—"ओह' ''तो यह बात है। उधर दोपहर में माँ-बाप जरा थके-माँदे सुस्ताने पे हुए तो ये लोग इधर छत पे गुल खिला रहे हैं '''और आप यानी कि एक इज्जतदार शौहर की बेगम इस शर्मनाक माजरे पर लहालोट हुई जा रही हैं'''!''

मैं पसीने-पसीने हो आयी। चेहरा जमीन की ओर गड़ गया। थोड़ी देर बाद वे पास आये। चेहरा उनका भी पसीने-पसीने—बोले—"एक बात बताओं!"

''पूछिए आलीजाह!''

"तुम इन गुलामञली को कब से जानती हो ?"

मैं जानती हूँ विन्ना, तू "उसके बाद क्या हुआ" के लिए कान खड़े किये वेताव है, लेकिन मैं भी बुनियाद-स्टाइन पह एपिसोड यही पर खत्म करती हूँ। हाँ, तेरा दिल जलाने को इतना बता दूँ कि फिलहाल अभी उसी चतुराई से, उसी जमीन पर सोफासेट, पलंग-सहित बहाल हूँ।

तू पूछेगी, इत्ती चतुराई, इत्ता सयानापन, कहाँ से सीखा? तो मैं कहूँगी कि स्कूल में अपना पाठ ठीक से याद करती थी न ! तुझे वह दोहा याद है जिसमें कवीर वावा ने "कुत्तों से सावधान" की तर्ज में हमारे-तुम्हारे जैसों को सावधान करते हुए कहा है कि—

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि। सीस उतारे भुईं धरे, तब बैठे घर माहि॥

वस, मेरी तो तभी से घिग्घी बँध गयी थी। कान पकडकर तौबः कर ली थी कि प्रेम का कुडा भूल से भी नहीं खटकाना, अपनी खाला ही अव्छी। साबुत-के-साबुत जहाँ वनपीस में हँस-बाल, उठ-वैठ सकें। नहीं तो वहाँ घुसने से पहले ही सीस की फीस।

तो तूभी विन्ना, कभी ऐसा मौका आये तो खाला के घर ही चली जाइयो। सीस-वीस कटाने की वेवकूफी ना करियो, क्योंकि मैं तो डंके की चोट पर कहूँगी कि गाने को लोगबाग भले गायें कि—

सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर शुका सकते नहीं "

लेकिन हकीकत यही है कि मौका आने पर सब सीस झुकार्वे-ही-सुकार्वे, कटावे कोई नहीं। और सुन, जो सच के कटाने वाले होते हैं न—वे पूम-घूमकर गाते नहीं।

तो तू अब खुद फैसला कर ले बिन्ना, कि क्या तुझे इस प्रेम को पंध-कराल महा तलवार की धार पे—कलामुडी खानी है या सोफा-कम-बेड पर बैठकर चैन की बौसुरी बजानी है ? मैं तो येई सीख दूंगी कि जिस पलड़े पर तुले मुहब्बत उधर भूल के नई देखना "

# एक अभूतपूर्व डिमांसट्रेशन : खाना ईंट का

शहर के स्पोर्म-क्लब के सेकेटरी ने उनका परिचय देते हुए कहा:
"आज आपके सामने जो महानुभाव बैठे हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाये, कम है; क्योंकि वे कितने ही वर्षों से केवल इंट खा रहे हैं। भारत के सारे डांक्टर आपके शरीर की परीक्षा करके हैरान रह गये हैं और अब आप अपने शरीर पर विशेष वैज्ञानिक खोज करवाने तथा इंट खाने का कार्यंक्रम दिखाने के लिए कुछ समाजवादी देशों के निमन्त्रण पर विदेशयात्रा पर जाने वाले हैं। साथ ही आप पर विशेष शोधकार्य करने के लिए प्राणिशास्त्र के मेधावी भारतीय छात्रों का एक दल अमरीका जा रहा है। अब आपका अधिक समय न लेकर में प्रार्थना करूँगा कि आप इंट खाना प्रारम्भ करें।"

वे शायद भूने थे। भाषण समाप्त होते ही उन्होने सामने मेज पर रक्षी धुली ईट प्लेट से उठाकर कटर-कटर खाना शुरू कर दिया। वे संतोष-पूर्वक खाते रहे, हम दुकुर-दुकुर देखते रहे और दिल-के-दिल मे जल-जल-कर खाक होते रहे—न ये थी हमारी किस्मत…

उन्होंने फटाफट दो-चार ईंटे खाई और फिर उतावली दिखायी जाने की—कही और डिमांसट्रेशन देने जाना था। जाहिर है कि देश के कोने-कोने मे उन्हें डिमासट्रेशन देने के बुलावे आ रहे थे।

र्म हठी रिपोर्टरों की तरह रास्ते में अड़ ली और उनका इंटरव्यू लेने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने स्वीकृति दे दी ।

म : आपने इँट खानी कब से शुरू की ?

वे: काफी दिनों से।

र्में : ऐसा गौक आपको क्यों लगा?

वे : क्योकि खाने को और कुछ नही मिला।

में : ऐसा आप कैसे कह सकते हैं ? जब इतने सारे लोग किसी-न-किसी तरह अनाज खा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ?

वे : मुझे तो कोई ऐसा नहीं दिखता। फर्क वस इतना है कि मैं छालिस ईट खा रहा हूँ और आप सब ईंटों के साथ कुछेक दाने गेहूँ-चावल भी। मैं कुछेक दानों का एहसान नहीं लेना चाहता।

में : अच्छा । भविष्य में क्या आप अनना विचार बदलकर कुछ और भी खा सकते हैं ?

वे : आपका मतलब जहर से तो नही ?

में : (जल्दी से) नही-नही । मेरा मतलव खाद्य-पदार्थों से है ।

वे : आज की परिभाषा में जहर को अखाद्य कौन कहता है?

मैं जी मेरा मतलब सामान्य भोजन से है।

वे: फिलहाल नहीं।

में : क्यों?

वे : क्योंकि बड़ी मुश्किल से परिवार का वजट कावू में आया है।

मैं : अच्छा यह बताइए, ईट खाने के बाद आप स्वयं को कैसा अनुभव करते हैं ?

वे : एक महान् देशभक्त !

में : वह कैसे ?

वे : क्योंकि खाद्य-समस्या का एकमात्र व्यावहारिक समाधान मैंने ही प्रस्तुत किया है। साथ ही मैंने जनता के सामने त्याग एवं बलिदान का आदर्श रक्खा है।

मैं : एक बात और। आपने देश के बड़े-से-बड़े डॉक्टरों को आश्त्रमें में डाल दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके शरीर पर की जाने वाली शोध को इतना महत्त्व क्यों दे रहे हैं?

वे . कि यदि कुछ दिनो तक मेरे शरीर पर कोई घातक प्रभाव न दिखे, तो वे स्वयं सपरिवार ईट खाना शुरू कर दें।

मैं : अच्छा, आपने ईंट ही खाने का विचार क्यों किया ? इस धेणी की कोई और वस्तु क्यों नहीं ?

वे : मै समझा नही ?

एक अभूतपूर्व डिमांसद्रेशन : खाना ईंट का

में : जैसे, कंकड-पत्थर, चूना-गारा, शीशा, लोहा आदि ।

वे : इनमें से कोई भी वस्तु उतनी सहजता एव प्रचुरता से मुफ्त में नहीं प्राप्त है, जितनी इंट। राह चलते मुझसे सड़कों पर अपना भोजन चारों और बिखरा हुआ मिल जाता है। इंट के साथ पत्यर भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं सड़कों पर; लेकिन उसे मैंने इसलिए नही शुरू किया कि बुढ़ापे में दिक्कत होगी।

में : अच्छा, मान लीजिए आपको कही इंट न मिले, तो आप अपने घर की इंट उखाड़कर खायेंगे क्या ?

वे : वेशक ! मैं किराये के मकान में जो रहता हूँ।

में : आपकी दृष्टि में ईंट खाने का भविष्य कैसा है?

वे : उज्ज्वल ! बहुत शीघ्र ही आप सब ईंट खाने लगेगे।

में : लेकिन यह क्या सभ्यता का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है कि मनुष्य इंट खाये ?

वे : नही ! सम्यता के चरमोहकर्प के युग में तो मनुष्य मनुष्य को खाने लगेगा।

मं : (सहमकर दो कदम पीछे हटकर) अभी तो वह युग आने वाला नहीं है न ? (सँभलकर) आपके विचार से सम्यता को उस चरमोत्कर्प तक पहुँचने मे कितना समय लगेगा ?

वे : निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । ईंट के व्यवसाय में मदी आने पर ही ऐसा सम्भव हो सकेगा।

में : आपको ईंट खाने से क्या-क्या लाभ हुए है ?

वे : मुख्य रूप से तीन । पहला, बेरोजगारी की समस्या हल हो गयी।

र्में : समझी नहीं ?

वे : मतलव आप देख ही रही है, आपके सामने यह एक सी एक रुपये और भरपेट भोजन। दूसरा लाभ यह हुआ है कि भोजन के साथ-साथ आवास की समस्या भी हल हो गयी।

मै : (साश्चर्य) वह कैसे ?

वे : ऐसे कि अब जब मकान-मालिक किराये का तकाजा करता है, तो मैं मकान खा जाने की धमकी दे देता हूँ। मं : बहुत खूब ! अच्छा तीसरा साभ ?

वे . यह एकमात्र ऐसा काम मैं करता हूँ, जिस पर मेरी पत्नी को कोई आपित नहीं।

मं : अच्छा । ऐसी हालत में आप अपनी पत्नी को भी ईंट खिलाना क्यो नहीं शुरू कर देते ?

वे : वयोकि कोई भी काम जो मैं कहता या करता हूँ, वह कभी नहीं कर मकती।

मैं : क्षमा कीजिएगा, एक थोड़ा पर्सनल सवाल । आप नाराज होने पर, पत्नी पर सबसे बड़ा कीन-सा अस्त्र प्रयोग करते हैं ?

वे : मैं कह देता हूँ कि मैं आज से ईंट खाना छोड़कर बाकायदा भोजन करना शुरू कर दूँगा।

मै : बहुत-बहुत धन्यवाद । बस एक अन्तिम प्रश्न — आप इंट खाने का इतना प्रचार आखिर क्यों कर रहे है ? सरकार एव जनहित के प्रति इस रुचि का कारण ?

वे ' भरपेट भोजन । सरकार मुख्य भाव से परिवार-नियोजन एवं ममाजवाद के साथ इसका प्रचार करेगी और जब बहुसंख्यक जनता ईंट खाने लगेगी, तो अनाज का भाव गिर जायेगा और मैं फिर से अपने पूर्व-भोजन पर आ जाऊँगा।

मैने कृतकृत्य होकर उस दूरदर्शी को नमस्कार किया और धन्यवाद दे-कर क्लब की गाडी से उन्हें घर पहुँचवाया। काफी देर तक जाती हुई गाडी को मैं ईर्ष्याभरी आँखों से घूरती रही।

# अय महापुरुषस्य लक्षणम्"चरित्रम् "हरकतम्

आप कितने बुद्धिमान हैं ? आप कितने सहनशील हैं ?

आप कितने चुगलखोर है ? ... आदि ऊलजलूल तथ्य आप विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से अब तक जान ही गये होंगे। अब इस सम्मानित पत्रिका के माध्यम से सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य भी जान लीजिए कि -- 'आप कितने महानू है ?'

यो महापुरुषों के तमाम लक्षण हैं। संक्षेप मे जितने महापुरुप, उतने लक्षण; लेकिन जरूरी नही कि सारे लक्षणों को लेकर ही महापुरुप बना जर सके। अपनी आदतो, रुचियों और स्वभावों के अनुसार लक्षणों को चुनकर अलग-अलग श्रेणी का महापुरुप बना जा सकता है।

अतः यहाँ एक प्रश्न-तालिका दी जा रही है, यह जानने के लिए कि आप किस आयतन, घनत्व और परिभाषा के महापुरुष हैं। नीचे दिये प्रश्नों के सामने 'हाँ' या 'नहीं' के चिह्न लगात जाइए और तालिका के अनुसार ही अंक भी देते जाइए!

अन्त में सारे अक जोडकर निष्कर्ष निकाल डालिए। मान ले आपके अंक पिचहत्तर प्रतिशत या इसमे ज्यादा है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं, परम आनदमय महापुरुष है आप! भविष्य तो क्या वर्तमान भी चकाचक!

यदि अंक पचास से ऊपर है तो भी 'वादा' नहीं; वर्तमान ठीक-ठाक, भविष्य उज्ज्वल । अंक यदि पचास से कम हों, तो यह इस बात का द्योतक है कि इस लाइन में आपको काफी मेहनत-मशक्कत करनी पड़ेगी, तब कही टिकट उपलब्ध होगा।

लेकिन, यदि तीस से भी कम अक जुडते हों तो आप हमें कुछ कहते. को न ही मजबूर करे तो अच्छा ! वैसे आप मजबूर नहीं करेंगे, तो भी हम इतना कहे बिना न टलेंगे कि जाइए, आम आदमी की तरह भुक्छड़ की जीलाद बने यहाँ में वहाँ डोलिए, यह महापुरुपाई आपके वश का रोग नहीं!

तो लीजिए, प्रश्न-तालिका पर गौर फरमाइए---

प्रभन १—स्या आप (अ) च्यवनप्राम (व) गहद या (स) काफी मात्रा में मुखे मेवे तथा फलादि का सेवन करते हैं ?

कम से च्यवनप्राण के लिए एक, महद के लिए दो और मूर्व मेवे, फल आदि के लिए चार अक रखें।

आप पूछेंगे, पिस्ते-वादाम और खूबानी-अगूरों को उपादा अक क्यों? इसिलए क्योंकि इन पदार्थों के मेवन में घरीर चुस्त-बुहस्त और कांतिवान बनता है और ऐसा तेज—कांतिमय व्यक्तित्व ही राष्ट्र के निए हितकर हो सकता है। ह्या-सूखा खाकर, खस्ता हाल, वेरोजगार भटकने वाले अपना हित ही नहीं कर पाते, तो राष्ट्र का हित क्या खाक करेंगे? अत. राष्ट्र का हित ये चिरमुवा ही करेंगे न?

प्रश्न २-- वया आप नियमित रूप में एक घण्टे, दो घटे या चार घंटे योगाभ्यास करते हैं ? साथ ही योगासनों में विशेष रूप से वज्रासन, कंदरा-सन और वृश्चिकासन तथा भुजगासनादि का अभ्यास करते हैं ?

कम से उसी प्रकार, पहले दो आमनों के लिए कमजा. एक-दो तथा अंतिम दोनों अर्थात् विच्छू और अजगर जैमी प्रकृति वाले आमनो के लिए चार-चार अंक रखे।

प्रथम २--महीने-भर में आपने मिलने वालों की संद्या कितनी होती है ? दस से पन्द्रह ? बीस से पच्चीम ? तीस, चालीस या पचास ?

(तोट ' कृपया धोवी, खात और बकाया बिल तथा उधारी माँगने वालों को शामिल न करें।)

इस प्रश्न के दो खड़ हैं। उत्तराई में मिलने आने वालो की आप तथा आकार-प्रकार का लेखा-जोखा भी रखना आवश्यक है, जैसे—ज्यादा संट्या चार-पांच सी आपवाले दुच्चों की होती है; आठ सी से एक हजार पान वाल अप्रत्यक्ष दलितों की या हजारों के वारे-न्यारे करने वाले मुस्टंडो, गुण्डों की। अंक-कम वही रक्यों। याद रहे, मुस्टंडों की संख्या जितनी कि अधिक रहेगी, आपकी महानता में उतने ही चाँद चार-चार के हिसाब से लगते जायेंगे।

प्रश्न ४ - क्या आप अकसर मीनव्रत धारण करते हैं ? (घर में पत्नी के सामने वाली स्थिति की बात नहीं की जा रही !)

(नोट—महिलाओं के लिए इस प्रथन पर छूट है। उन्हें यह यत करना परम बर्जित है, क्योंकि विशेपज्ञों के अनुसार इससे उनके हार्ट-फेल तक हो जाने का खतरा रहता है। अतः इस प्रथन के 'हाँ' के लिए निश्चित चार अंकों मे दो अंक सभी महान् महिलाएँ ले सकती हैं।)

प्रश्न ४—क्या आप वर्षा ऋतु में वृक्षों का आरोपण, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ और शीत ऋतु में फटे-पुराने कंबल बाँटते हैं? यदि 'हाँ' तो इसमें आप प्रति वृक्ष दो अंक, प्रति प्याऊ तीन अंक और प्रति फटा-चटा कंबल, आधा अंक रखे। इन सबसे आपकी आय पर—

- (अ) कोई असर नही पड़ता।
- (ब) सामान्य मुनाका होता है।
- (स) काफी मुनाफा होता है।

(ईमानदारी से निशान लगाइए, आपकी महानता का सवाल है। इन्ही कमौटियो पर तो महानता कस-कसकर चरमपद को प्राप्त होती है।)

प्रश्न ६—क्या आप ग्रस्त क्षेत्रों के दौरों में रुचि रखते है ? यदि हाँ, तो कैंमे क्षेत्रों का दौरा अधिक करते है— दुर्घंटनाग्रस्त, सूखाग्रस्त, बाढ़ग्रस्त या अन्य उपद्रवों, दंगों से ग्रस्त छोटे-मोटे क्षेत्रों का ?

दौरे के लिए वाहन का इंतजाम---

- (अ) स्वयं आपको करना पड़ता है ?
- (व) कोई मोटा सेट फँसा लेते हैं ?
- (स) पार्टी करती है?

इसी प्रकार बाढग्रस्त, सूखाग्रस्त आदि क्षेत्री लिए आप जो चंदा इकट्ठा करते है वह—

- (अ) सिर्फ आप हथिया लेते हैं ?
- (ब) चमचो मे भी बैंट जाता है ?
- (स) काफी हिस्सा 'पार्टी' ले लेसी है ?

इन प्रक्तों में अंक-क्रम उल्टा रहेगा, अर्थात् पहले के लिए चार, दूसरे के लिए दो और तीसरे के लिए एक अंक।

अव आप में से जो व्यक्ति पिचहत्तर प्रतिशत से अधिक अंक पाकर पुब्ता तौर पर महापुरुप प्रमाणित हो गये हैं, वे वधाई लें! और निश्चित हो जाये कि अब इस महापुरुपी चोले को उतारने की किसी माई के नाल में हिम्मत नहीं। अब खुले मुँह खाइए और छुट्टे विचरिए, इस धेंत्र के जंगल मे—कोई रोक-टोक, कोई मनाही नही। नियम-कानून सब भुक्खड़ों की औलाद के लिए है। बड़े लोग इन नियम-कानूनों में बँधकर नहीं रहते।

अब वादाम, शहद और च्यवनप्राश के वाद चाट का दोना भी चाट लेगे आप, तो लोग कहेगे—देखा! इतने महान् होते हुए भी चाट-जैसी दो कौड़ी की चीज खा रहे है, हमारी-आपकी तरह!

कभी रास्ते चलते पान की पीक मार दी तो लोग निहाल हो जायेगे— इतने बड़े आदमी हो गये, पर कार्य-व्यवहार वैसा ही, आम आदिमियो जैसा !

बात-बिना-बात किसी को छोटो-मोटी गाली भी निकल गयी तो हफ्तो सडक-चौराहों पर चर्चे होगे---बाह ! आदमी हो तो एसा ! सना आपने ?

# सरे राह कुढ़ते-कुढ़ते...

प्रश्न: महोदया! सुना है, विशिष्ट व्यक्तियों की अजीबो-गरीब तलब, नशा या लतें हुआ करती है। इनमे सबसे अहम तलब होती है कुढने की " नया यह सच है?

उत्तर: आपने ठीक सुना है। हम इस कुढने की किया को तलब या खत नही, साहित्यकार का धर्म मानते है। और फिर आप जानो कि 'सुखिया सब संसार है, खावे और सोये' की तरह यह भी कोई जिन्दगी है कि न जले, न कुढ़े, न खाक होवे ? चल चुकी इस तरह रचनात्मक प्रक्रिया की गाड़ी ! अजी पैट्रोल ही नहीं, तो गाड़ी कैसे चलेगी ?

प्रश्न : महोदया ! तब क्या आप भी कुढती हैं ?

उत्तर: अब आपसे क्या छुपाना? बता ही चुकी हूँ कि यह साहित्य-कार का धर्म है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जब तक हर रोज थोड़ा-बहुत कुढ नहीं लेती, भोजन पच नहीं पाता। एसिडिटी बढ जाती है और बदहजमीं के साथ खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। साहित्यकारिता का मार्ग अलग अवरुद्ध होने लगता है। सो स्वास्थ्य का खयाल करके, समय और स्थित के हिसाब से कमोबेश जितना हो सकता है, कुढ लेती हूँ।

प्रश्न : साधु ! साधु ! अच्छा, इधर आखिरी बार कव कुढ़ना हुआ ?

उत्तर: यही कोई हफ्ते-भर पहले, लीटर-दो लीटर पेट्रोल पड़ा या इस इजन में। योड़ा ही सही, पर कुढ़ ली थी। सो शरीर स्वस्य रहा और दिल को तसल्ली मिली कि साहित्यकार का कर्त्तंब्य निवाहा। रचनात्मकता का जाम हुआ चक्का धरघराया तो सही! आगे-पीछे स्पीड मारेगा ही।

प्रश्न : हफ्ते-भर पहले जो आप कुढ़ी, उसका श्रेय किसको देना चाहेंगी?

उत्तर: हक्ते-भर पहले जो कुड़ी थी, तो इसका सारा श्रेय दूरदर्शन

को जाता है। यो कुछ पास बात थी नहीं चुद्देन लायक "एक बेनारा दयनीय-सा कि था। कनखजूरे जैसा, जैसे कि आम तौर पर कि होते हैं और किवता सुना रहा था, जैसा कि आम तौर पर कि सुनाते हैं। दूरदर्शन यात तो प्रोधाम के नाम पर उसे जुटाकर जम्हाइयों ने रहे थे। लेकिन मैं थी कि उमी पर कुद मरी कि से दूरदर्शन वाने भी कहाँ-कहाँ के मुखमरे बुला लाते हैं। यह आदमा बमा दूरदर्शन पर दर्शान सायक है? 'तन पर नहीं लना, पान खासे अलबसा'। जिमके पास दग के कपड़े तक नहीं, वह भी दूरदर्शन पर हाजिर!

प्रश्न : लेकिन महोदया, उसकी कविता मान सीजिए ढंग की रही हो तो ?

उत्तर: कितता ढग या बेढंग की होने से क्या फर्क पड़ता है जी! कितिता कितने लोग समझते हैं? लेकिन लिवास का कितना प्रतिशत टेरीन और कितना कॉटन है, दूरदर्शन का अदना-सा दर्शक भी समझता है। और फिर मै कहाँ मर गयी थी? कितता ही पढ़वाना था तो मुझे नही बुला मकते थे? उन्हें नहीं मालूम था कि कहानी, उपन्याम, व्यंग्य और लेख के साय-माथ मैं कितता भी लिखती हूँ? और नहीं मालूम था, तो पूछकर पता नहीं कर सकते थे? अनुरोध नहीं कर सकते थे? कि 'सूर्यबाला जी! आप इतनी मारी चीजें लिखती हैं, कितता भी क्यों नहीं लिख लेती? हमें हर प्रोग्राम के लिए अलग-अलग आदमी ढूँढने में मुश्किल पहती है। लगे हाणें कुछ कितताएँ भी लिए डालिए और हन्ड्रेड परसेट टेरीन पहनकर रेकाँडिंग करवा जाइए।'

प्रश्न . ती?

उत्तर: तो क्या ? इसी अकार सामने टी० वी० पर प्रोग्राम चलता रहा और हम दीवाल के सहारे देखते-देखते कुढ़ते रहे !

प्रका . मेरा मतलव, कैसी अनुभूति होती है कुढते समय ?

उत्तर अजी, बड़ी जबरदस्त चीज है साहव ! कहते है, 'सिफं अहसास है यह, रह में महमूस करो।' तो यह वही चीज है। इस प्रक्रिया में दत्त हो जाइए तो पता ही नहीं चलता कि समय साला कैसे बीत गया ! . न जी का खयाल रहता है, न साले जहान का। खाने-पोने की फुसँत और मुघ किसे ? मुद्दियां कसते, आँख मीचते, आँखें ही-ऑखों में रात सीली गुजर जाती है, तब सिवा इसके क्या कहें कि स्पूछी ने कैसे मेंने रन बितायी !'

प्रश्न : आप कैसे और कब-कब कुढ़ती है जूरा प्राप्ता के रेगी है कि उत्तर : देखिए, कुढ़ने का तो सारा मजा ही यहा है अ जूब ते के चार छह पंटे जमकर कुढ़ा न जाए, लुत्फ ही नहीं आता। मेरे एकांत का तो पचानवे प्रतिशत इसी प्रक्रिया को समर्पित है। चुपचाप बठे-बैठे कुढ़ती रहती हूँ! अन्दर-ही-अन्दर जैसे किसी अज्ञात स्टेशन से ब्रॉडकास्ट होता रहता है—

#### मूँ ही कोई कुढ़ रहा था…

प्रश्न : अच्छा, आप शुरू से ही ऐसे ही कुढती आ रही है या इधर ज्यादा कुढने लगी है?

उत्तर: पहले छोटं दर्जे के साहित्यकार थे, कम कुढ़ते थे। अब साहित्य के भरे-पूरे पंडाल में आ गये हैं, सो जिम्मेदारियां, व्यस्तताएं बढ़ गयी हैं। पहले की अपेक्षा कहीं बड़े पैमाने पर कुढ़ना पड़ता है। बड़ा साहित्यकार होने के साथ ही सबसे अहम दायित्व लेखक का यही तो होता है कि इसमें लेखक की क्वालिटी बदतर हो या बेहतर, इससे किसी को कुछ खास फर्क नहीं पडता। लेकिन उसके कुढ़ने की क्वालिटी और क्वांटिटी फौरन बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि छोटी साहित्यकारी के जमाने में जो काम खुदरे स्केल पर टुटपूँजिये किस्म का होता था, वह अब थोक व्यापार के रूप में योजनावद्ध तरीके से होता है। महिकलें बैठती हैं, गोष्टियां होती है, साथ-माथ मिल-जुलकर यह किया सम्पन्त की जाती है। शास्त्रों में इसे ही 'ब्रह्मानन्द सहोदर' का सुख कहा गया है।

प्रश्न : सुनाथा, बीच में आप पर कोपत का जबरदस्त दौरा पड़ा था, बहुत काफी मात्रा में कुढ़ गयी थी आप । जरा उस पर प्रकाश डार्लेगी ?

उत्तर: जी हाँ, वो ऐसा था कि शहर की एक साहित्यसेवी सस्था ने मुझको आमत्रित किया। कथाकथन के लिए मैं गद्गद भाव से पहुँची, तो देखती क्या हूँ कि दर्जन से ऊपर, साहित्यकार आमन्त्रित है सम्मानित किये जाने के लिए। येल्लो, इन आंखों के सामने ही एक के बाद एक 'किकर', 'व्यासा', 'धूलधूसरित', और 'व्याधत', साहित्य-फिरोमणि, साहित्य- चितामणि, साहित्य-कल्पवृक्ष और कामधेनु में तब्दील होकर गुजरने लगे। लानत है। कथाकथन करें हम और मम्मानित हों 'धूलधूसरित जी' और 'व्यासा'? सपने में भी इल्म न था कि इन आंखों के सामने एक दिन दूसरों को सम्मानित होते देखना पड़ेगा! अब वह जो दौरा पड़ा है, तो हफ्तो लोगबाग सामने नहीं फटके। कीर्तिमान स्थापित कर लिया इस क्षेत्र में। आपका मतलब इसी वाकये से हैं न?

प्रश्न ' जी हाँ, जी हाँ! बहुत खूब! अच्छा, ये तो विशिष्ट स्थिति वाली बात हुई। अब रोजमर्रा की जिन्दगी मे ''?

उत्तर: रोजमर्रा की जिन्दगी में भी आप यो समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक मशीन तो चालू ही रहती है। हम कुढ़ते रहते हैं किसी-न-किमी बात पर या विना किसी बात पर!

प्रक्न: मसलन?

उत्तर . मसलन पडोसी सुखानी जी की नयी कार आयी है "कुट गये सर से पाँच तक ! भगत लोग माथेरान जा रहे हैं, कुढ़ लो जी ! और यह भी नहीं, तो युवा पडोसी पीटर डिसिल्वा अपनी बीवी के हाथ-मे-हाथ डाले सड़क से गुजर गया । बस, वही बालकनी पर खड़े-खड़े मतलब-भर को कुढ लिये !

प्रश्न : आपके हिसाब से कुढने के लिए आज का माहौल ज्यादा उपयुक्त है या पहले का था ?

उत्तर: बेशक आज का। वैसे भी आजकल के फ्लैटो मे नयी स्टाइल की बनी बालकिनयों का इस दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। गयें जमाने के पनघट-चौबारे और कुंजगिलयाँ तो निहायत भोलेपन से छेड़छाड़ कर दिया करती थी, वस। आज की टैरेस और वालकिनयाँ इस किस्म की गैंबार और वचकानी हरकतें नहीं करती। उनकी वायिंग 'कनसील्ड' होती है। अन्दर-अन्दर जलकर खाक हो जायेंगे, पर ऊपर से चेहरे पर शिकन तक नहीं है। ऐसे हालात में तो दिल के जबरदस्त झटके या पेसमें कर की फिटिंग के बाद ही बात सुखियों में आती है।

प्रश्न : साधु-साधु "अच्छा, इस क्षेत्र का स्कोप ?

उत्तर: जबरदस्त। इस लाइन में भेदभाव बिल्कुल नहीं चलता। यह विश्वमंच है। इस मंच पर सब इकट्ठे कुढ रहे हैं। मन आये, जिस पर कुढ़िए। जाति-पाँति, धमं-पेशे का कोई वधन नहीं। न एस० सी०, न बी० सी०, न सीलिंग। जब जिस पर जितना दिल चाहे, कुढ़िए। यही एक ऐसी लाइन है, जहाँ मित्र और शत्रु के लिए भी दो आँखें नहीं की जाती। जितना दुश्मन की बढोतरी देखकर कुढते हैं, उससे ज्यादा ही दोस्त की कामयाबी पर खाक होते हैं। उसूल की बात है। उसूल नहीं छोड़ते हम!

प्रश्तः वहुत खूव! मुझे लगता है, यही एक क्षेत्र है, जहां उसूल नाम की चीज बच रही है। अच्छा, चलते-चलते कोई संदेश आपकी तरफ से?

उत्तर: वही गाना सुनवा दीजिए, फौजी भाइयो के मनोरंजन कार्य-कमो में यह इन्टरच्यू भी शामिल हो जायेगा, यानी राष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त हो जायेगा "'कुढ़ते रहियो, ऐ बांके लाल! हो कुढते रहियो, कुढ़ते रहियो, कुढते रहियो !"!

# नौनिहालनामा बनाम-शीशा हो या दिल"

नौनिहाल पीडित हैं, महापीड़िता जुन्ने जमाने की पैदाबार, मां-वापो ने उन्हें कही का न रखा। क्या-क्या उम्मीदे और तमन्नाएँ थी, सब पर घड़ों पानी पड़ गया। और अब, किसी काम-धाम के नहीं हैं जो, तथा 'अब्बल दर्जें के खड़्डूस हैं जो', ऐसे माता-पिताओं को सहन करते हुए नौनिहाल फस्ट्रेटेड है, खाँटी फस्ट्रेटेड।

फर्ट्रेटेड होता हुआ वह चिन्तित है कि इन जुन्नो ने उसे न घर का रखा, न घाट का । करता क्या ? घाटो में उन्हें सिर्फ एक ही घाट पसन्द आता था, जहाँ वह रट्टू तोते-सा किताबें घोटता रहे, कलम घिसता रहें और अन्त में दिन-रात कमर तोड़ने के वाद एक अदद कागज की उसी सनद को लेकर इधर-से-उधर दुम हिलाता फिरे, जो दूसरे नीनिहाल हैंसते-खेलतें उठा लाते हैं।

उन्होंने हजारों बार अपढे, नादान 'कूप मंडूक' हैं जो, 'ऐसे माँ-बापों को समझाया होगा' कि—देखो, डैंड, देखों मॉम ! ये पढ़ाई-लिखाई करके मगज मारने का जमाना नहीं। ऐसी कमरतोंड़ पढ़ाई करने वाले को डॉक्टर, इजीनियर, वैरिस्टर, मिनिस्टर कुछ नहीं, सिर्फ उल्लू बनाया जाता है, इसिलए जमाने के साथ चलने दो मुझे; देखों जमाना क्या कहता है—सबसेपहने तो जमाना कहता है कि—मेरी आवाज सुनो—आवाजं—जेसे कि रम्बा होंड होंड होंड, सम्बा होंड होंड होंड "और प्लीड्डज, हक्वकाया बौड़म-सा चेहरा लिये, मुँह खोल इन शब्दों का अर्थ मत पूछिए—जो मजा शब्दों में है, वह अर्थ में कहां ? जो निरयंक हैं, उसे निरयंक ही रहने दो ! और आप लोगों के हिसाब से चलें, तो भी तो आपके शास्तरों में लिखा है—शब्द हों यहा है, अब हमारा जमाना शास्त्रायं कर रहा है "रम्बा हो, सम्बा हो की भाषा में।

इसके बाद जमाना कहता है कि दुक्की-पर-दुक्की भी डाल सकते ही, सत्ते पे सत्ता भी। लेकिन अच्छा हो, अगर हमेशा नहले-पर-दहला ही डाला जाये। सो हम कटिबद्ध हैं। हमें उल्लू बनना नहीं, बल्कि बनाना है। जमाने को दिखाना है। अब साख कैसे जमती है कि बी० डी० ओ० कैसेट से और डिस्को दीवाने से—सो यह सब सरेआम तुम जुटाओ डैंड, तो हम साख जमाकर जमाने को दिखा दें।

लेकिन कौन सुनता है! वस, यह एक जरा-सी मदद भी नहीं कर पाय, मां-वाप कहलाने वाले जन्तु! क्या इन्हीं दिनों से रूवरू होने के लिए इन मां-वापों के घर में जन्म लिया था? ये छोटी-छोटी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सके, तो इम्पाला और टोयोटा तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, न करें—हम उनके आसरे हाथ-पे-हाय घरे बैठें थोडी रहेगे! मौके की ताक में रहेगे—जड़ा देंगे कभी एकाध अदद, फारेंन नहीं तो देशी ही सही। अपने दम-धम की तो रहेगी। और सबसे बढ़कर दिल में यह मलाल तो न रहेगा कि क्या किया हमने जिन्दगी में?

इन्होंने तो एक अदद जुमला रट लिया है हजार बार दोहराने के लिए—िक 'हमने आज तक जिन्दगी में न कभी ये सब कृत्य किये, न करेंगे 'यानी स्वार्थ और दम्भ की चरमसीमा ''जो अपने लिए नहीं किया, वह भला हमारे लिए क्यों करें आखिर ? पूछों भला, फिर क्यों माँ-बापों का तमगा लटकायें फिरते हैं ? अपन का तो चीखने-चित्लाने और पैर पटककर घर से भाग-आने-भर का फर्ज बनता था, सो फर्ज पूरा कर आये। आगे वे जाने, उनका काम जाने!

समझते ही नहीं। कितना समझाया था कि हम आपके दुश्मन तो नहीं? ओलाद हैं आपकी। वहीं मित्तर चड्ढा के माँ-आप, माँरी माँम-डंड भी तो है—इतनी वार गय उनके घर, मजाल है जो कभी हनी-सनी से नीचे भूलकर भी एक शब्द हिन्दी, मराठी, गुजराती, यानी कि चौदहों भाषाओं में सं किसी एक भाषा का निकला हो! और कोई हमसे ही नहीं, सबसे एक भाव; भाषा-विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं। गौर से देखिए, तो कमाल की वात है—इतनी ढेर सारी घुट्टी में पिलायी गयी चौदह भाषाओं में सबको छोड़-कर पन्द्रहवीं छाँट ले जाना आसान चीज है क्या? लेकिन करने बाले कर ले जाते हैं। जुन्ने जमाने की भाषा में कहे तो —'एक भरोसो, एक बल, एक आम-विश्वाम' --अंग्रेजी का -और समझी वेडा पार-धन्य-धन्य!

भाग्यवान है वे औलादें, जिनके पसीने से ही एक्सपोर्ट क्वालिटी साबित हो जाती है। और एवसपोर्ट वयालिटी इण्डिया में रहने के लिए तो बनी होनी नहीं, इसलिए देखते-देखते दो-चार लाख के डोनेशन पर एकाध अदद डिग्री दिलाकर उन्हें 'मेवन × सेवन' के बोइंग में जूऽ इस करके रातोंरात एक्सपोटं कर दिया जाता है। बाकी का हुजूम बकौल किव नीरज के कारवी गुजर जाने के बाद का गुवार रह जाता है। बस, इमे कहते हैं गाँट कट की सस्कृति—कि देखते-देखते हममे-उनमे जमीन-आसमान का फर्क हो गया।

एक हमारे वाले है कि अपनी औलाद के सुखमय भविष्य के लिए छोटी-मोटी तदवीरे भी जुटा सकने लायक नहीं। कितनी बार समझाकर कहा कि फलां प्रेस मे फलां विषय का पेपर छप रहा है। इतना रेट है। इतने-से-इतने बजे के अन्दर जाकर ले आइए। सभी ले जाते हैं; लेकिन ये सुनते ही उखड़ गय-लगे सिद्धान्तों के घुनघुने बजाने ! वही पुराने धिसे-पिटे तरीके से पास होने का उपदेश झाडने । इन्हें कीन समझाए कि जमाना तरक्की पर है ? गर्थे जमाने में एक तरीका था इम्तहान में पास होने का, आज हजार तरीके हैं। विज्ञान का युग है। तूनहीं और सही, और नहीं, और सही "अब एक अदने-सं इम्तहान के लिए साल-दो-साल कमर नहीं तोडनी पडती। हुपते पहने सही जानकारियाँ हासिल कर उतार दो। वही, हजार तरीके हैं, जिसे जो 'सूट' करे, उस तरीके ले पास हो जाये। लेकिन इन जुन्नों को तरक्की-पसन्द विचार फूटी आँखो नहीं सुहाते। कहेंगे, 'इसमें तो फेल होना

हम कव इन्कार करते हैं ? बहिक गौर से देखे, तो आजकल पास और फेल में कुछ ज्यादा अन्तर रह ही कहाँ गया है? फेल होने लायक लोग जब अच्छा ।' चाहें, तब पाम हो सकते हैं, पाम होने वाले न चाहते हुए भी फेल हो सकते है। लेकिन ज्यादा करके हम उसूल पर चलते हैं, यानी कि स्कूल-कॉलेज के रजिस्टर में जब नाम दर्ज होने पर है, तो लगे हाथों पास हो लें। और आप जुल्न लोगों को हमारे पास होने से ही न मतलब है, सो कह दिया चुटकी बजाते पास हो जाएँगे। कैसे हुए पास-इससे मतलब ? आप आम खाइए, पेड़ गिनने के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन पुरातनों और नयों में यही तो फर्क है । हम आम खाने में विश्वास करते हैं, वे पेड़ गिनने में । खाने भी बैठेंगे, तो कुछ ठिकाना नही, कब खाते-खाते एकदम से उठकर कह देंगे— "ये आम हमें नहीं खाने।" कोई वहस नहीं की जा सकती। साफ नकार जाऐंगे। और नया कहते हैं उस धनघनाते-से शब्द को? हाँ, सिद्धान्त, तो फरमाएँगे-फलां आम हमारे सिद्धान्त से मेल नहीं खाता। और आगे-आगे जब यह सिद्धान्त नामक शब्द झण्डा लिये आता है, तो जाहिर है पीछे-पीछे जुमलों का एक खासा जुलूस भी होगा ही होगा -जिसमें आचार-विचार, जीवन-दर्शन, भ्रष्टाचार-उन्मूलन, नैतिकता, आत्मा आदि तमाम जुवान-तोड़ शब्द, जिन्हें न कभी देखा, न जाना, राशन की लाइन की तरह लाइन लगाये रहेगे । जरा पूछो, हम कैसे विश्वास कर लें ? कभी देखा-सुना है, क्या है इन जुमलों को ? हमारी वात कीजिए तो डिस्को के दीवानों और रम्बा बनाम सम्बापर विश्वास करते हैं। सो जब कहिए, दिखा सकते हैं इन चीजों को। अब आपसे पूछे कि जरा पूरे हिन्दुस्तान-भर मे से छाँटकर एक अदद नैतिकता और जीवन-मूल्य दिखा दीजिए, एक फटी-पुरानी ही सही, आत्मा से इण्ट्रोड्यूस करवा दीजिए, तो कर सकेगे आप ? जाइए, ढूँढिए ! मिल जाये, तो बताइए। आप बगले झाँकने लगेगे—ढूँढ नही पाएँगे । लेकिन वही, जुन्ने जमाने की जिद, हार नही मानेगे।

ममझा-समझाकर हार गये हम नौनिहाल "और अब तो दिल टूट गया है। इसे जुन्ने जमाने वाले कहाँ से समझेंगे! समझेंगी, तो रीना राय और हाथ फटकार-फटकारकर हर आने वाले को रोक-टोककर कहेगी, 'शीशा हो या दिल "टूट जाता है टूट जाता है" टूट जाता है।' वही पीढियों का सघर्ष, नये-नये ताजे-ताजे शीशे हैं —पुरानी पीढ़ों इनके चकनाचूर होने का दर्द भला क्या समझेंगी!

टूटने की वात ही है, हक्ते-भर से एक भी पीरियड नहीं 'वंक' कर पाये, क्योंकि प्रिसिपल का घेराव हो जाने के कारण कॉनेज ही बन्द हो गया। अब मिली हुई छुट्टी में बह मजा कहाँ, जो मारी गयी छुट्टी में ! वही, कुछ कर गुजरने का सुख। छोड़ो, हम जुन्नों की तरह निराशावादी नहीं —कॉलेज रहा और हम रहे, तो कुछ-न-कुछ करेंगे ही, तब तक, 'दम मारो दम'''

#### पापी पपीता रे

कसम । जब से यह पपीता लगाया अपने पिछवाड़े के किचेन-गार्डन में, हमारे सारे दु.ख-सुख इसी पेड पर, पपीतों के साथ लटक गये हैं। जेप संसार में कोई स्वाद, कोई सार, नजर ही नहीं आता। बाहर आना-जाना, घूमना, फिरना—मब बन्द है। दिन-के-दिन पिछवाड़े की खिड़की पर आंखें लगाये, टकटकी बाँधे देखा किये हैं हम। कुल मिलाकर दिन का और दिल का चैन हवा हो गया है। शहर में बलवों का अन्देशा होने पर, दिल, सबसे पहले पेड़ पर लदे पपीतों के लिए वेचैन हो उठता है, तो यह तो होना ही था—ललित किशोरी इक्क रैन-दिन ये सब खेल खिलाता है "।

यों बगीचे मे कचनार, नरिंगस और वैजयन्ती भी है, लेकिन हमारे लिए तो अब 'इन पपीतों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है' ''अपनी चकोर- दृष्टि सिर्फ उन्हीं पर टिकी रहती है। लोग मसखरी करते है तो भिन्न कालीन तहखाने से 'रहीम सतसई' निकालकर पाठ करने लगती हूँ—िइल को शान्ति मिलती है।—

कुमुदनी जल हरि वसै, चन्दा वसै अकाम । जो जाही का चाहता, तो ताही के पास ।। सो मैं पपीतो के आस-पास ही बनी रहती हूँ। पति-बच्चो के पास भी दिल घबराता है। शान्ति वस पपीतों के पास मिलती है।

मेरे इस पपीता-प्रेम का इतिहास कोई पुराना नहीं है, न इसका मेरे साहित्य का काव्य-प्रेम से कोई नजदीकी रिश्ता है। यह शुद्ध रूप में हानात की देन है। हालात भुखमरी के है। हिन्दुस्तान की चालीस प्रतिशत जनता, गरीबी रेखा के नीचे है। उस 'गरीबी रेखा' का कम-से-कम तीम प्रतिशत हमारे किचन-गार्डेन के ठीक पीछे निवास करता है। अब ऐसे में क्या पता कव, कौन, इस भखमरी की समस्या का समाधान हमारे पपीतों में दूँढ पापी पपीता रे ६३

निकाले ! और हुआ भी है कई बार ऐसा। जरा आँख लगी नहीं कि 'फेंस के इघर-उधर' सरसराहट मच गयी। हर बार ऐसी भनक लगने पर तड़प उठती हूँ। चौंककर, "कौन है, कौन है ?" कहते दौडी, लेकिन भुखमरी की समस्या का निदान ढूँढने वाला महान्, इतना नादान थीडे ही होगा कि पपीते खाने के चक्कर में जूते दाने की नौवत बुला बैठे। और फिर वही— छुप गया कोई रे…!

अव हालात ये हैं कि मेरे और उनके बीच यह आँख-मिचौली चल रही है। दिन तो दिन, रात को नीद में भी हड़बड़ा उठती हूँ—कोई है, कोई है?…

"क्या बड़वड़ा रही हो सपने में ?" वेटा गुरगुराता है।

"सपने में नहीं, किचेन-गार्डेंन में, कोई है।" मैं बदहवास हो कहती

"गार्डेन में ? मम्मी ! तुम्हे 'पपायोमेनिया' हो गया है, सो जाओ चुपचाप । जगने पर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ ।"

हाँ, हाँ, कहना आसान है। कैसे सो जाऊँ? जिसकी वेटी जवान हो और जिसके किचेन-गाडेंन में पपीते लगे हों उसे नीद आयेगी भला!

याद में पपीतों की जाग-जाग के हम रात-भर करवटें बदलते हैं। यह आलम तो जब नन्ही-सी उमर में दिल लगाया था तब भी नहीं था जो अब इस उमर में पपीते का पेड़ लगाने पर हो गया है।

'प' से पित पुचकारकर मो जाने को कहते हैं लेकिन 'प' से पपीता नीद हराम किये रहता है। में अड़ आती हूँ कि पहले टाँचें लेकर किचेन-गार्डेन में चलो और पपीतों की सलामती की शिनास्त करो, तभी सोर्डेगी। इस तरह अमावस्या, पूर्णमासी के अँधेरे-उजाले कितने ही पखवारे हमने आधी-आधी रात सग-संग टाँचें लिये पपीते के पेड़ के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते गुजारे है। लोगो ने प्रेम का पहला सवक आधी-आधी रातों में इसी तरह याद किया होगा, हमने आखिरवी—क्योंकि उन्ही पखवारों की एक रात पित मेरे सामने टाँचें फेंक्कर दहाड़े थे—"ये रही टाँचें और वह रहा तुम्हारा पपीते का पेड़। जाओ, दका हो ! मुझे चैन से सोने दो !"

यह गाँक वर्दाक्त के बाहर था। जिन्होंने मेरे मायके के मुस्टंडे पंदित के कहने पर, भरे मडप मे, जाति-विरादरी के सामने, हर दु:ख-सुख में साम देने की कसम खायी थी, वे पक्की उमर में, कच्चे पपीतों के सहारे मुझे अकेला छोड़ गये, दगा दे गये! (अब समझ में आया कि सातों वचनों पर मुस्टडें पडित के डर और आर्तक ने ही 'हां' कहलवा दी होगी।)

बहरहाल वे करवट बदलकर सो गये। में सिसकते हुए बोली, "ही-हीं, तुम्ह क्या मतलब ? पपीलों को तो क्या, चाहे कोई मुझे ही क्यों न उठा लें जाये। तुम उफ न करोगे, लब सी लोगे। पुलिस में रपट तक नहीं लिखाओंगे "लिखवाओंगे।"

"तुम्हें ?" वे लिहाफ से मुंह निकालकर, ठठाकर हैंसे, "तुम्हें कोई ते जायेगा? मुफ्त में ? यहाँ एक-से-एक दान-दहेजवाली राशन की लाइन में खंडी केरोसीन खरीद रही है। और 'इन्हें' कोई ले जायेगा " दुनिया में सब मेरी तरह अहमक है न !"

उस घडी पपीते के मोह ने ही रोक लिया, वरना खुदकशी कर लेती। वैसे भी, 'तग आ चुके है क्शमकशे जिन्दगी से हम''।'

वयोकि अकेली जान कहां तक रखवाली कहें ? पक जायेंगे तो सभी खाने आयेंगे। वो तो आयेंगे ही। बिल्क कहूँ कि अभी से आने शुरू हो गये है तो ज्यादती न होगी। अभी कल ही ऊपरवाली मिमेस चौबे कह रही थी. "इतनी बड़ी कॉलोनी में मेरा दिल तो आप ही के पास आने को करता है" कितनी सभ्य, सुसंस्कृत हैं आप! क्या नहीं है आपमें "और आपके गार्डेन में। आहं। पपीते कितने लंद हैं ? पच्चीस-तीस से कम बया होगे ?"

यानी निगोड़ी ऊपर-ऊपर गिनकर बैठी है!

वहरहात रखवाली वाली वात पर सभी बिदक गये, यह प्रस्ताव सर्व-सम्मित से पाम करके कि तुम पपीते के बगल बाले कमरे में खिड़की के पास बैठकर लिखती भी रहा करों और रखवाली भी करती रहा करों। वैसे भी नुम्हें नेखन से क्या मिलता है ? रखवाली से पपीते तो मिलेंगे, यानी पौष्टिक आहार खाकर परिवार पुष्ट होगा "यह पुष्टई बच्चों और वच्चों के बच्चों के माध्यम से पुत्रतों में संक्रमित होती चली जायेगी। और इस प्रकार आज में हजारों साल बाद स्थ तरह, और पूरे हिन्दुस्तान मात्र श्रेय जायेगा मुझे की किसी लेखिक इसलिए

कहानी, घ्यंग्य<sup>ा ...</sup> रही दिमाग मे । बहुत उमी सम्हे बगीचे में सरस सट गयी । दुष्टि दूर-दूर तक

देया, एक बनैला नेवला हुमें में यो गया। फिर से बैठी। फिर सूझा, पर दौड़ी—इस बार नेवला शात से झूमता मीट रहा था। करीब दिसयों बार यही दृश्य रे। नेवला हाय धोकर भेरी रचनात्मकता के पीछे प

बिल्ली' की राम की बहू की पीड़ा आज समझ में आयी। व या तो आज यह नेवला रहेगा या 'फलाने' की बहू।

नेकिन फिर मन को समझाया, दोनों ही रहें तो क्या हुई है फिनहाल इस नेक्न की नीयत कम-स-कम प्रपीत की ओर तो नहीं ही . मैंने अपने-आपसे प्रभन किया, 'तो फिर में लिखती क्यो नहीं ? आखिर मैं समाम विसंगतियों के बीच लिखना कब सीखूंगी ?'

और मैंने अपने-आपको जवाब दिया, 'अभी, इसी वनत ।'

माहे पर्गते को खीर की व्यंजन-विधि हो क्यों न हो, लिखूँगी। बनैले नेवले के बीच भी लिखूँगी। अपनी रचनात्मकता की मशाल जलाये रखूँगी। और फिर जिस तरह काम कोई भी बुरा नहीं, उसी तरह लिखना, कुछ भी सुरा नहीं। परीते की खीर या रायते की 'रेपिगी' ही क्यों न हो—लिख देने में आदमी 'लेपक' या 'नेखिना' तो बन ही जाता है।

मी जुट गयी पूरे मनीयोग में; से किन ब्यंजन-विधि पूरी हुई ही थी कि बैंसे गिर पर धड़धड़ाकर दीवार इह पड़ी हो। पहले तो समझा, नुक्कड़-यानी पी॰ इस्लू॰ डी॰ की बनवाई हुई पुलिया होगी, यही हर साल इस यह शाँक वर्दाश्त के बाहाथ घड़घड़ाकर ढहती है। लेकिन आवाज वगीचे से कहने पर, भरे मंडप में, जाआ दिल हाथों में सँभाले खिडकी से देखा। की कसम खायी थी, वे पर

छोड गये, दगा दे गये ! नीछे, गरीबी रेखा की लाइन के पार रहने वाले आठ दस पडित के डर और आलम्बे बांस में हैंसिया बांधकर लगभग सारे पपीते गिरा चुके

वहरहाल वे करात्दी-जल्दी बीन रहे थे "'कौन है "कौन'-कहते हुए जब तुम्हे क्या मतलब -उधर देखूँ तब तक वे खिखियाते हुए पपीते बाँधकर, पिछली जाये। तुम उफद, अन्तर्ध्यान हो चुके थे।

लिखाओंगे ''िंद जब तक मैं लुटी-पिटी-सी किचेन-गार्डेन में पहुँची, सब-कुछ शेप ''तुम्हें ही था' 'अब में थी और मेरी तनहाई और उस पार लुढ़के दो-तीन जायेगा? म्हिटें कच्चे पपीते (मेरे हिस्से के)! चलूं! अब क्या लिखूंगी, खाक? खड़ी केरो रही हूँ, पपीते का कच्बर बनाने!

वैसे

Ŧ

# जीर्णोद्धार एक खस्ताहाल कहावत का

'मन चंगा तो कठीती में गंगा।' यह कहावत बडी आला दरजे की है, पर लगता है जैसे पूरी-की-पूरी वात रिवर्स गियर में डालकर कही गयी हो, जरा उलटवांसी किस्म की। सन्तो से सम्बन्धित बात है और उन लोगों को उलटवांसियों में वात तक कहने की लत थी। इसलिए ताज्जुब भी क्या?

नहीं तो सोधी कहावत तो सीधे-सीधे यही होती कि 'जिसकी कठौती में गंगा उसका मन चगा।'

कहावत का इस तरह जीर्णोद्धार कर देने से इस भारतीय मन बेचारे का 'मॉरेल' भी जरा नीम पर चढ़ जाता है। (थोड़ी देर के लिए इसे करेला मान लीजिए—'बस एक बार''' कटेंसी उमरावजान)वरना तो इस वेचारे पर बो-बो जुल्म ढाये गये हैं कि जब से इसने होश सँभाला संतवचनो के अखाड़े में कलामुडियाँ ही खाता आ रहा है। बड़ी-बड़ी ज्यादितयाँ हुई हैं इस 'मन' नामक जीव पर। कभी दो घड़ी चैन से न बैठ पाया। जिसे देखो, वही लगाम कसे दो-चार चाबुक जमाने को तैयार ! जरा-सी थूथन छठायी नही कि सड मे चायुक पड़ गयी ! न ढंग का खाना, न पहनना । जब देखो कोई-न-कोई मन्त-महात्मा विधि-निषेधों की गठरी लिये लादने को तैयार ! अब सिर झुकाकर पाय लागी करो और चुपचाप ढोओ। उसके बाद भी, वेगार का योझ उतारकर किमी तरह पसीना पोंछते हुए अपने झोंपड़े में घुसो तो मामने कवीरदास जी का तैनात निंदक बैठा मिलेगा, आंगन के बीचोबीच कुटी छवाकर ! अब उससे निवटो ! वह हाथ नचा-नचाकर धिवकारेगा---लोभी ! लंपट ! पाखंडी मनुआं कही का " दिन-भर खटता है तो क्या हुआ, मारी रात तो चैन से सोता है ? छो:-छी:-छी: ! शर्म नही आती ? रात भी कोई सोने का समय है ? जगना चाहिए जगना, और दुनिया-जहान मे जो चैन से मोने वाले हैं उनके हाल पर रोना चाहिए। सोना, कभी नहीं मोनाः चैन मे यम रान-भर रोना-भारतीय दर्शन की गौरवनानी परम्परा !

तो हुआ सवेरा मुर्गा बोला भजनामृत के माध्यम में कि—तो सम कौन कुटिल यल कामी! अच्छा सुन, अब भी वक्त है। दंग का या मन, पहन मत, सुग्र की नीद सो मत! निर्फ कोल्हू में जुना रात-दिन गृद और उफ मत कर! गोया मन न हुआ भारत की जनता हो गया। लेकिन आम्बर्य, आज में मैकडों माल पहले भारतीय दर्शन के दूर-द्रष्टाओं ने भाज की सही स्थित भाष ली भी और उसी के अनुमार हमें ढालना, हमारी ट्रेनिंग कुल कर दो थी। उन दूरदिशयों को हमारे आने वाले दिनों की पूरी एवर थी। तभी तो सैकडों गाल पहले में गटनी चालू करवा दो।

सारे-के-मारे वाप-दादे और मन्त पुरुष सदियों में इम मनरूपी जहाज पर अपनी सीखो, नमीहतों की थोक नोडिंग ही तो करते आये हैं। धिम-धिसकर घुट्टी पिनाते रहे। अपनी-अपनी कमीटियों पर कसते-रमड़ते रहें कि—ऐमं उठ, ऐमें सिर गाउकर बैठ, चारों तरफ के नोभ-मोह में अधि मीचकर, यस जिन्दगी कट जाएगी - मन शान्त रवेगा तो रूखी-मूखी में ही

पुलाव, युद्धिमानी का स्वाद आयेगा !

लेकिन सब की भी एक सीमा होती है। वम, इस मन ने भी एक दिन झल्लाकर एक झटके में लादी उतार फेंकी। क्योंकि उमके सामने मुगमत्म उजागर हो गया—अपने एनलाजें साइज में—और युगसत्य यही था कि यह पुरानी कहावत तो गंगा की उत्टी दिशा में बही जा रही है। असलियन तो आज यह है कि जिसकी कटौती में गंगा उसका मन चंगा। इमीलिए तो लोगों में कठौती भर-भरके गंगाजल ढोने की होड़ मची हुई है। जिसके पास जितनी बड़ी कठौती है, वह उतना गंगाजल ढोने के जा रहा है और जो जितना ज्यादा ढोकर के जा रहा है उसका चेहरा उतना ही चगा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? वाकी लोग हकवके-मे खड़े देख रहे हैं और टी० बी० सीरियलों की भाषा में एक-दूसरे से पूछ रहे हैं कि 'ये क्या हो रहा है भाई! ये क्या ही रहा है भाई!

दूसरा मुँह बनाकर कहता है कि ये गंगाजल ढोया जा रहा है भाई, ये गगाजल ढोया जा रहा है! इसपर पहला एकाएक याद आने पर कहता है कि सुनी । ये लोग तो गंगाजल साफ करने आये थे न<sup>77</sup>

तय दूसरा पुनः उसकी जिज्ञासा भान्त करता है कि साफ हो तो कर रहे है। साफ करने और सफाया करने में आजकल ज्यादा फर्क नहीं महसूस किया जाता। इसलिए सम्भ्रांत भव्दों में ये सब लोग मिलकर देश के गंगा-जल का सफाया किये डाल रहे हैं।

यह बात दिमाग में आते ही वे दोनों कहने-सुनने वाले भी झटपट यहाँ-वहाँ किसी के पास अपने लिए भी माकूल कठौतियों का इन्तजाम करने खिसक जाएँगे, क्योंकि इतना तो मूर्ख-से-मूर्ख व्यक्ति भी जानता है कि अगर कठौतियों का जुगाड़ हो जाए तो गंगाजल भरना च्टिकियों का काम है। कुछ खास मशक्तत नहीं करनी पड़ती, बिल्क यों कहे कि गगा खुद उनकी कठौतियों में समाने के लिए वेताब हो जाती है कि अरे! आप काहे को तकलीफ करोगे, मैं खुद आ जाती हैं न घाट-घाट का पानी लेकर! वैसे तुम्हारे लिए कौन-सा घाट बचा होगा!

समय-समय की बात है। हमारे लिए इससे बड़े गौरव की बात और वया होगी कि जो गंगा कभी हमें प्रदूषणमुक्त करती थी, हम आज उसे प्रदूषणमुक्त करने पर लगे हैं। प्रदूषणमुक्त करने के इस हाइ देक्नॉलोजी बाले प्रोसेस में हम उसे अपनी-अपनी कठौतियों में भरकर उसकी 'एग्जीबीशन-कम-सेल' लगायेंगे। पत्र-पत्रिकाओं और प्रायोजित कार्यंक्रमों के बीच 'कूल और रिफ़ेशिंग गंगा वाटर' की पश्चासों ग्रांडों और किस्मों के विज्ञापनों की भरमार होगी। इन विज्ञापनों में चंगी-चंगी तन्वंगियों कठौती-भरे गंगाजल में अठलेलियों करती, छीटे मारती हुई कहूँगी— अपने शरीर के सौष्ठव और चेहरे की ताजगी के लिए मुझे सिफ हरिद्वार ब्राड गंगा वाटर पर ही मरोसा है—जी हां, मगनभाई छगनभाई का हरिद्वार ब्रांड प्योर गंगा वाटर ! अय आपके लिए हर दुकान पर उपलब्ध है।

या फिर जीनत अमान से सुनिए उनकी सुन्दरता का राज "फेंश एण्ड कूल, प्रदूषण मुक्त शुद्ध गंगाबाटर—स्यूटीप्लस—दो सौ प्राप्त और पांच सौ ग्राम और डेढ़ किलो के इकानोमी पैक मे "

लिता जी कहेंगी--भाई माहव ! प्रदूषणमृक्त प्रयाग बांड गंगाबाटर

की खरीदारी में ही समझदारी है। शुद्ध गारण्टीड, प्रदूषणमुक्त गंगावाटर। पिस्ते-बादामी में घोटा गया शहनाज हुसेन का गंगावाटर हरवल शैम्पू रेगमी, घनेरे काले बालों के लिए'''।

रूपिसयाँ दौड़ पड़ेंगी। इस तरह सभ्यता और संस्कृति की सीढ़ियों से उतरकर गगा उद्योग, व्यापार, फैशन और चकाचौध के शोर-शरावे में खो जाएगी। उसका प्रवाह अवरुद्ध हो काँच की सीलबन्द बोतलों में समा जाएगा।

और भारत का भक्नुआया जनमानस उन रग-विरंगे लेबलों पर विमुख एक-दूसरे से कहता फिरेगा—देखा, हमने गंगा को रंग-विरंगी वोतलों में बन्द कर लिया।

पर एक समझदारी वाली वात पर किसी का ध्यान नही जाएगा कि अगर सब-के-सब अपनी-अपनी कठौतियो का गगाजल सचमुच पाक-साफ कर ले तो सारे भारत का गगाजल सचमुच प्रदूषणमुक्त हो जाएगा।

### सम्मेलनी समाँ

में ठीक समय पर पहुँची थी। दरअसल यही सबसे भयकर भूल की यो। पता नहीं यह एक छोटी-सी चीज मैं कब तक सीख पाऊँगी कि कही किसी भी सभा-सोसायटी में ठीक समय पर कभी नहीं पहुँचना। यह भी कोई बात हुई कि एकदम ऐरे-गैरे नत्यू-खैरे की तरह जाकर एक कोने में समा जाओ; लोग आते जाएँ, तुम दुबकते जाओ! कुल मिलाकर गोप्ठी का तीन-चौयाई समय, हर नये आने वाले के साथ ही खिसकने और जगह बनाने में गुजर जाए!

हींगज नहीं ! पहुँचिए तो ऐसे कि मण्डली जुट चुकी हो, समाँ बँध चुका हो और बीच से हाथ जोड़ते हुए मृदु मुस्कान विसेरते हुए क्षमा माँगते हुए आपको बड़े संकोच के साथ गुजरना पड़ रहा हो। आपके लिए जगह बनायी जाएगी "आइए-आइए कहकर पुकारा जाएगा। मन में कुढते हुए ही सही, किसी के पूछने पर आपका नाम फुसफुसाया जाएगा। आप सबको जाने-पहचाने या नही, आपको तो सब जान गए और यही तो चाहिए। बड़ी आह्यादक स्थित होती है यह, आजमाकर देखिए बन्धु! मेरी तरह मूर्खता न की जिए।

मेरा यह सपना तो आज तक सपना ही रह गया। कारण, सब जगह समय से पहुँची, या फिर नहीं पहुँची।

एक नहीं, हजार ऐसे अनुभव हुए हैं कि वही-की-वहीं सम्मेलन के अखाड़ें की मिट्टी उठाकर कसम खायी है कि आज से कभी समय पर नहीं पहुँचना है, लेकिन मेरी आदत है कि सुधरती नहीं। हालाँकि इस आदत ने मुझे बडी-वडी शमिन्दगी और हादसों का सामना करवाया है।

उस दिन एक मम्मेलन में पहुँची। हमेशा की तरह समय से। पते और चोहद्दी के हिसाब से जगह सही लगी। लेकिन ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ कोई ऐसा दीसे ही नहीं जिससे यह पूछा जा सके कि भाई! यहाँ हिन्दी नाम की एक भाषा का, सम्मेलन नाम का अखाड़ा होने जा रहा है 'ओरियंट लिटरेरी सोसायटी' के हॉल में —क्या आप यता सकते हैं यह स्थान कहाँ है ?

जब वेकसी हद से गुजरने लगी तो एक दरवाननुमा फरिश्ता नमूदार हुआ और उसने 'एवमस्तु' की भैली में एक हॉल की तरफ इशारा कर दिया। उस हॉल के वरामदे में दूसरा दरबान था, जिसने खैनी की एक जबरदस्त फंकी मारते हुए सामने के एक दरवाज की ओर इशारा कर दिया।

अव तक पन्द्रह मिनट हो गए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। न बेकार की तू-तू मैं-मैं, न चख-चख। लगा, गलत जगह पर आ गयी हूँ। इन मूर्ख दरवानों को क्या मालूम साहित्य सम्मेलन कैसे होते हैं? क्या रौनक होती है ऐसे अवसरों पर सिर-फुडौबल की। फिर लगा, स्थापित सम्मेलनों के इतिहास में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ चाहता है। मुखियों में खबर आएगी हिन्दी का एक उच्चस्तरीय सम्मेलन विना जूतम-पंजार के सम्पन्न नहीं तो नजारा यह होता है कि 'वक्तान के आनन बिन्दुन पें श्रोतान ने जूतम पंजार करी!'

अवश्य ही अन्दर कोई सशक्त विचारोत्तेजक वक्तव्य चल रहा है। लोग चिन्तन के गोदाम की लोडिंग कर रहे होंगे। ऐसे मे देर से पहुँचना " छि.-छि! या फिर यह भी हो सकता है, अन्दर के श्रोता भागने पर उताह हो। दरवाजा मजबूती से वन्द है। दरवान ने हौसला बढ़ाया, "खोल लीजिए, खोल लीजिए—कोई बात नहीं।"

थोड़ा ढाढस वेंधा । सहमते-सहमते दरवाजा खोला तो क्षण-भर को अवाक् रह गयी ।

हाँल में घुप अँधेरा। वैसे भी वाहर की रोशनी के बाद अन्दर जाओं तो आँखें जवाब दे जाती है। सो, दे गयी। ठीक है, आँखें तो वैसे भी लड़ती-भिड़ती आती-जाती रहती है, पर कानों को तो अपना काम करना चाहिए। लेकिन कुछ सुनायी भी नहीं पड रहा था। खुदाया! कहाँ आ गयी? आँख और कान दोनो ऐसे नाजुक मौके पर जवाब दे गए। हे प्रभो, यह कैंसा सम्मेलनी सर्मा १०३

फोतुक ? अब मायाजाल न फैलाओ । हिन्दी माहित्य का लेखन क्या इतना जोखम-भरा है ? ये क्या जगह है दोस्तो, ये कौन-सा दयार है ??…

घबड़ाकर लौटने ही वाली थी कि अँग्रेरे हॉल के वीची-वीच से आवाज आयी, "आइए-आइए "

वचपन में भुतहे पीपल के नीचे से गुजरने वाली ऊपरी वलाओं की कहानियाँ मुनी थी। सो मैं डरकर और तेजी से भागने को हुई। लेकिन आवाज और तेज हुई — "आडए, आइए, आप लौटी क्यों जा रही है? मैं इधर बैठा हूँ ।"

और हाँल के बीचों-बीच में सयोजकजी प्रकट हुए। असली-नकली की पहचान हुई। वे संयोजकजी ही थे। प्रकृतिस्य हीकर मैंने कहा, "बाकी लोग कहाँ हैं ?"

उन्होंने निहायत संजीदगी और ईमानदारी से कहा, "इस समय तीन चजे का समय है न! मेरा खयाल है सब लोग सो रहे होंगे "।"

मैंने चिन्तित स्वर में कहा, "फिर सम्मेलन का क्या होगा?"

उन्होने पूरे विश्वास के साथ कहा, "वह तो समय पर ही होगा—आप आ गयी है, शुरू कर दीजिए…।"

मैने कहा, "लेकिन "लेकिन श्रोता?"

उन्होंने कहा, "थोताओं का क्या है, अभी जुटाए देता हूँ।" उन्होंने दवग आवाज में दरवान को बुलाया और कहा कि वह जरा लपककर पुस्त-कालय में पुस्तकाध्यक्ष, लिपिक और पुस्तकालय के चपरासी को बुला लाए।

दरबान ने अटककर पूछा, "क्या कहूँगा ?" "कहना - फौरन आएँ, श्रोता बनना है।" दरवान लपक गया"

पुस्तकालय बन्द कर ताला-कुंजी लगाने में थोडा समय तो लगा ही। इतने में मेरे-जैसे दो-तीन वक्ता और आ गए। इस प्रकार वक्ताओं का कोरस तो सत्तर प्रतिशत पूरा हो चुका था, लेकिन श्रोता संयोजकजी सहित कुल चार ही थे। इतने में सम्मेलन के मन्त्री, उपमन्त्री, सचालक, महासचिव, उपमहासचिव और उपमहामन्त्री आते दिखायी दिए। संयोजकजी प्रसन्त होकर बुदबुदाए, "जानता था, सबको ऐसा ही एक-एक ओहदा दूँगा तो कैसे न आएँगे सब !"

इतने पर भी कुछ वक्ताओं ने आपित की कि पहले श्रोता तो जुटने दीजिए। इसपर सयोजकर्जी को ताव आ गया और बोले, "आप चार वक्ता हैं और वारह श्रोता! फी वक्ता तीन श्रोता तो जुट गए। अब क्या महिं फल जुटाएँगे? अरे, हमे चिन्तन करना है, कब्बाली नही गानी। किसी साहित्य सम्मेलन में कोई माई का लाल इससे ज्यादा श्रोता जुटा दे तो मैं अपना नाम बदल दूं!"

नाम किसी को नही बदलवाना था।

वात भी ठीक थी। मान ली गयी। वक्ताओं के पर्चे अच्छे थे। वे पढ़ेने लगे। थोडी देर मे ही पूरे हॉल में शान्ति छा गयी। सुई गिरने तक की अवाज नही। कोई हूटिंग-शूटिंग नही। हूटिंग होती कहाँ से? पूरा हॉल खाली था और मामने की सीट पर विराजमान वारहों श्रोता एक-दूसरे के कन्धों पर सिर रखे सो रहे थे; अकेले संयोजकजी जाग रहे थे, जैसे पंचवटी में रखवाली करते हुए लक्ष्मण। वातावरण काफी पवित्र किस्म का हो गया। सिर्फ उसे बीच-बीच में संयोजकजी की जम्हाई अथवा इक्के-टुक्के श्रोताओं के खर्राटे ही भग कर रहे थे, जो कानो को सुखद लग रहा था। साहित्य के जागरूक पहरुओं का इस प्रकार निश्चिन्त होकर सोना वडा भला लग रहा था।

भैंने सलाह दी कि श्रोताओं को चाय पिलवा दीजिए—ताली बजाने के लिए जग जाएँगे और टिके रहेगे। इसलिए श्रोताओं के लिए चाय मैंगवायी गयी, वक्ताओं के लिए एक-एक ग्लास पानी। पान, बीडी, सिंग-रेट वगैरह भी मुहैया किये गए। मुझे बड़ी कोफ्त हुई कि मैने समय रहतें सिंगरेट पीना क्यों नहीं शुरू किया।

इतने मे शोर हुआ कि 'अध्यक्षजी आ गए'-'अध्यक्षजी आ गए', और बारहो श्रोताओं ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। अध्यक्षजी ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया और सयोजकजी से कान खोदने के लिए लकड़ी माँगी। हाल मे सिक्रयता बढी।

महामन्त्रीजी वाथरूम गए और उपसचिव ने रजिस्टर लिया। मौका

सम्मेलनी समाँ १०५

पाकर श्रोताओं के बीच बैठे पुस्तकाध्यक्ष ने चपरासी को घर के लिए सब्जी लाने भेज दिया। इन उत्साहवर्धक क्रियाओं के बीच संचालक जी बीच-बीच में मंच से बोलते रहे, जिसका आशय था कि हम सब चिन्तित थे कि एक महत्त्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, दूसरा एहसास हम सबको एक साथ हो रहा है।

जगकर चाय पिये हुए श्रोताओं ने इस पर ताली बजायी और हॉल से बाहर जाते-जाते एक-दूसरे से कहा, "सम्मेलन सचमुच सफल रहा "खूब सोए" वरना अपने घर में बाहर-भीतर की चिल्लाहटों में चैन से सोना कहाँ हो पाता है!"

### अथ कलियुग गुरुदेव रासो

प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने 'काला अक्षर मैस बराबर' युग से चली आ रही और सीधे रमातल की ओर जा रही गुरु-शिष्य-परम्परा का बड़ा ही मार्मिक और सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया है।

लेखिका का कहना है कि लद गए जमाने में गुरु और गोबिन्द अवसर साथ-साथ गली-चौराहे पर नजर आ जाया करते थे। यहाँ तक कि लाठी हाथ में लेकर मुस्तैदी से कवायद करते कबीर को अपने व्यस्त क्षणों में यह सौचने पर विवश होना पड़ता था कि पहले गुरु की 'राजी-खुमी' पूछी जाए या पहले गोविन्द की ? (महत्त्वपूर्ण निर्णय अवसर जल्दबाजी में ही लिये जाते है और वेचारे फुसंत वालों के पास 'निर्णायक क्षण' यदा-कदा ही फटकते है।) वहरहाल यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि कबीर का निर्णय बहुधा गुरु-पक्ष की ओर ही जाता था और गोविन्द ऐसे मौके पर लकड़ियाँ वीनने के लिए भेज दिये जाते थे। कहने का तात्पर्य यह कि गोविन्द को खामा खटना पड़ता था और चैन की वंशी गोविन्द नहीं, गुरुदेव बजाते थे।

लेकिन हा देव ! उसी गुरु की स्थिति न हुई, मुख्यमन्त्रियों की कुर्सी ही गयी। "आवत जात न जानियत "।" बेचारे न घर का पानी पी पाते हैं, न घाट का। कोई पूछनहार नहीं, टुटपूँ जिए लेखकों तक के मिजाज बढ़ गए हैं। डाकुओं और दस्युराजों के तेवर तराश रहे हैं भाई लोग। 'वम्बल देव रासो' लिख रहे हैं, भिण्ड की सुन्दरियों का नखशिख-वर्णन और लक्षण-ग्रंथ रने जा रहे हैं—अब गुरु को कौन पूछता है! फिल्म वालों के बॉक्स पर भी आज तक कोई गुरु न हिट हो पाया, न फिट। अरे जब कला-फिल्म बालों ने न पूछा, तो करोडपितया स्टण्ट फिल्मों में भला उनकी क्या विसात!

इसीलिए लेखिका कहती है कि जिसका कोई पूछनहार नहीं, उसकी में हूँ। मैं 'गुरु' को साहित्य की सुखियों मे लाऊँगी, 'गुरुत्वालोक' को दिग्-

दिगन्त तक पहुँचाऊँगी। उसकी कक्षाओं की समाम ग्रह-स्थितियों और हादनों पर प्रकाश डालूँगी। मैं, केवल मैं 'गुरुत्वाकपेण: परवर्ती स्वरूप और दुदेंशा' शीपंक से शोधग्रन्थ लिखकर ससम्मान पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त करूँगी।

इस लेखिका की गोध बतलाती है कि गए जमाने में तो गुरु एक ही प्रकार के होते थे, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ गुरु गब्द भी विकास को प्राप्त हुआ। गुरु एक से अनेक होते गए।

और भी, कि गए जमाने में 'गुरु' भव्द से सिर्फ अर्थ निकलता पा, अब उसते ध्वनियां भी निकलती है। अर्थात् यह शब्द पहले से कहीं अधिक ध्वन्यात्मक हो गया है। उदाहरण के लिए, 'आह गुरु' कहने से जो पिटी-पिटायी कलपती-सी धुन निकलती है, वह 'वाह गुरु' या 'हाँ गुरु' से सर्वथा भिन्न है। 'आह गुरु' की ध्रेणी में आने वाले गुरु पिटी-पिटी-सी शवल निये धगतें झाँकते, सहमते-मे अपनी ग्रह्-कक्षाओं मे धुसते है, जबिक 'वाह गुरु' 'मस्ती का आलम साथ लिये और धूल उड़ाते' हुए उन्हीं कक्षाओं में इम तरह घुनते हैं जैस 'पृथ्वीराज रासो' में मस्त गजराज की तरह पृथ्वीराज चौहान। कक्ष के बाहर आते समय भी पहले वाले गुरु की हुलिया कुछ इस प्रकार का वयान देती है, जैसे सिली-मिडऑन पर पहली ही गेंद पर आउट होकर पेवेलियन से बाहर आ गए हों। सो कुल मिलाकर गुरु अनन्त, गुरु-कथा अनन्ता।

कहने का अर्थ यह कि समझदार को इशारा काफी। जाइए, शीघता कीजिए। सत्रारम्भ का शुभारम्भ हो चुका है। अपने मनपसन्द विषय चुन-कर पी-एच० डी० से डी० लिट्० तक मन-भाई डिग्री प्राप्त कीजिए, गुरु-शिष्य-परम्परा पर शोध करके।

आगे लेखिका कहती है कि यो तो इस 'भारतखण्ड' नामक भू-भाग पर जहाँ देखिए वहीं गुरुओ-शिष्यों की फमल लहलहा रही है, किन्तु प्रमुखतः ये दोनों ही प्रकार के गुरु, विद्यालय नामक स्थान पर बहुतायत से पाए जाते हैं। विद्यालय का अर्थ लिख लोजिए। विद्या-निलय = विद्यालय, अर्थात् वह स्थान जहाँ पर विद्या का लय हो जाता है, अर्थात् किया जाता हो। आज-कल विद्यालय के बहुत आमक अर्थ प्रचलित हैं। आप सिर्फ इसी एक प्रामाणिक अर्थ पर जाइए। इसी से मिलता-जुलता एक और शब्द भी है-विद्यार्थी । इस शब्द को लेकर भी अटकल मत लगाइए । इसका सीधा अर्थ है विद्या + अर्थी अर्थात् विद्या की अर्थी उठाने वाला है, जो प्रकारान्तर से कहे तो विद्या का अर्थी उठाने में सहायक है। आजकल विश्वविद्यालय सब्द भी बहुत प्रचलित है। यह शब्द ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि यहाँ पर विश्व-भर की विद्याएँ और कलाएँ लय को प्राप्त होती है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि आप गुरु शब्द का विश्लेषण करेंगे तो इसका अर्थ होगा गुरु अर्थात् 'गुर' जानने वाला । प्रश्न—कौन-मा गुर जानने वाला ? उत्तर—विद्या को लय करने का गुर जानने वाला ।

लेकिन यही पर गुरु मेज पर उस्टर पटकते-पटकते चीख पड़ता है-''हर्गिज नही, मैं शिक्षक हूँ, अनादि काल से शिक्षा देता आया हूँ। लकड़ियाँ वगैरह तो कभी-कभी कटवा लिया करता था, कृष्ण-सुदामा जैसे शिष्यों से, वाकी समय मे तो विद्या-प्राप्ति का ही गुर सिखाता था।" लेकिन वह स्वयं चिन्तनत्रस्त होकर सोचता है कि आखिर तब वह इस विद्या-†लय नामक स्थान मे क्यो आया ? क्यो आए गुरु, तुम्ही वताओ ! नुक्कड़ पर ताम्बूल-भण्डार या चौराहे पर चने-मूंगफली की रेहड़ी भी तो लगा सकते थे। आमदनी थोड़ी ज्यादा ही होती और क्लास मे ओम्शान्ति की दुहाई मचा-मचाकर गला फाड-फाड़कर जितना चीखते हो, उसमे कम मे काबुली चने और मूंगफली की हाँक लग जाती। आम-के-आम, गुठलियो के दाम भी वसूल हो जाते । लेकिन विद्यालय में आकर तो तुम कही के न रहे ।

लेखिका कहती है कि गुरु सारे आरोपों को झुठलाता हुआ कहता है कि वह अपने पूरे होशोहवास में विद्यालय में आया और उसका मकसद सिर्फ शिक्षा देना ही था। साथ ही गुरु को विश्वास है कि एक-न-एक दिन सत्युग आयेगा - जब दो-एक बीघा जमीन में लाखो क्विण्टल अनाज यानी गेहैं, चावल, ज्वार, वाजरा और मकई उगेगी। घर-भर, देश-भर खाकर अधा जाएगा। सो सनयुग जब आएगा तब उसे विद्यालयो मे भी आना ही चाहिए। देख लीजिएगा एकाध राउण्ड विद्यालयो मे भी मारेगा जरूर। वस, तभी उद्बोधन के उन चरमक्षणों में एकाध चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा।

इतना ही नही, इन चैप्टरो को पढ़ाने जब वह बलासो मे जाया करेगा

तो आश्चर्य—न तो उसके ऊपर चाक के टुकडे-रूपी ओलों की वर्पा होगी और न चुड़ेंगम के गुब्बारे के वन्दनवार छात्र-छाचादि के होठों पर सजे होंगे। और जब गुरु टलंक-बोर्ड पर कुछ लिखने लगेगा तो पीछे से हिस्स-हिस्स फिस्स-फिस्स का अनहद नाद भी न होगा और चनाचूर तथा मूँगफली की चुरमुराहट भी नही। तब वह स्वतन्त्र भारत के शिक्षक की तरह गवं से सिर उठाये, सीना ताने, बगैर हूट हुए ही क्लासों से बाहर आया करेगा। यह सब और तमाम अनहोनी बाते तभी होगी गुरु, जब सतयुग आएगा। से किन कल्पना करो, सतयुग न आया तब?

तव ? तब फिलहाल उन्ही शब्दार्थों से काम चलाइए जो इस लेख के पूर्वार्द्धं में बताए गए हैं। साथ ही तब तक अच्छा हो अगर हफ्ते-भर का साप्ताहिक भविष्य देखकर कक्षाओं में जाया करें। साप्ताहिक भविष्य आपकी नियति नही बदल सकता, लेकिन ग्रही की विनाशकता को थोड़ा कम अवश्य कर सकता है। जैसे सोमवार को चन्द्रमा का दिन होने से कम-जोर चन्द्रयुति वाले गुरुओं पर प्रायः सफेद वस्तुएँ जैसे रेवड़ी, शक्कर फुटाने आदि फेंके जाते है। मंगल को भूने चने और शुक्रवार को छिली। मूँगफलियो का योग रहता है (जो छात्रों को बहुत पसन्द है)। शिक्षको को चाहिए कि अपने पर नियन्त्रण रखे (अर्थात् उठाने-बीनने की जल्दवाजी न करें)। शनिवार को अवसर कलहयोग अर्थात् जवरदस्त हूर्टिग, शोर और हगामा का योग रहता है। गुरु को चाहिए कि छात्रों के साथ सहयोग करें (क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं), सिर में सरसों का तेल चुपड़कर और काले रंग का कोई कपडा, जैसे कमीज या बनियाइन पहनकर जाएँ । इससे शनि का प्रभाव मन्दा रहता है। बाकी दोनों दिन अर्थात् बुध और वृहस्पति को राजयोग है। इस दिन उपस्थिति बहुत ही न्यून रहती है वयोकि 'मिनर्वा' और 'प्लाजा' में पिक्चरे बदलती है। पहला-पहला दिन होता है, अतः छात्रो का पूरा दिन अथक परिश्रम में बीतता है। जो छात्र कक्षा मे उपस्थित रहते है, वे भी ब्लैंक में टिकट न मिल पाने के कारण खिन्न रहते हैं, अर्थात् उनका प्रभाव न्यून रहता है, अत: गुरु जो मनचाहे हाँक सकता है।

वैसे सतयुग आ जाए तो ठीक रहे। लेकिन नही आये तब भी शिक्षको से प्रार्थना है कि इस महान् परम्परा को बनाए रखें। स्वरूप में थोड़ा अन्तर आ सकता है, जैमे कभी गाड़ी नाव पर रहती है, कभी नाव गाड़ी पर। तो परम्परा का निर्वाह करना ही है। इस महान् परम्परा के निर्वाह के लिए गए नालों में शिष्य लोग घाट की सीढियों पर लेट जाया करते थे, जिससे सीढ़ी चढते गुरु का पैर पकड़कर उन्हें गुरुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सके। यह काम कोई मुश्किल नहीं। आज भी किया जा सकता है। वस, शिष्य की जगह गुरु लेट जाएँ और वोटिंग करके लीटते हुए शिष्यों में से किसी एक का पैर पकड़कर खीच लें और तरह-तरह से समझा-बुझाकर उसे शिक्षा प्राप्त करने पर मजबूर करे। कहे कि बत्स । रहम खाओ ऐसी डिग्नियों और पी-एच० डी० पर। तुम्हें सीगन्ध है गुरु-शिष्य की महान् परम्परा की, कुछ कहने का एक बार तो मौका दो । मुझे समझने की कोशिश करो बत्स ! बस, एक पाठ पढ लो। मुझे गलत न समझो में जानता हूँ, आज गुरु और शिष्य में कोई अन्तर नहीं, अर्थात् गुरु ही शिष्य है—शिष्य ही गुरु हैं "भारतीय संस्कृति की, दूध-घी की निदयों की, सोने की चिड़ियों की और अन्त में पापी पेट की दुहाई है, गुरु-शिष्य-परम्परा कायम रखो। बेरोजन् गारी के भूखे पेट पर और लात मत मारो और शिष्यत्व स्वीकार कर लो।

## चोटो पर न पहुँचे हुए लोग

मुझ पर आजकल जबरदस्त हीनता-बोझ सवार है। कारण, मैं पहाड़ पर कभी नहीं गयी। इस बात को छुपाना चाहती थी। पर जानती हूँ कि कि अब छुप नहीं पायेगी। लोगों को बहुत जल्दी ही इस बात का पता लग जायेगा कि हिन्दी की अमुक लेखिका अभी तक पहाड़ पर नहीं गयी। वे एक-दूसरें से फुसफुमाते हुए कहेंगे कि तभी तो में सोचती थी/सोचता या कि आखिर क्यों वेचारी का लेखन अपेक्षित ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाया। इन्होंने पहाड़ों के धुमाबदार-पेंचदार रास्तों पर चढने की तकलीफ सही ही नहीं! ढलानों पर फिमलने का खतरा उठाया ही नहीं! कला के जोखिम में स्वरू हुई ही नहीं! और एक-दूसरें से सिर हिला-हिलाकर अफसोस जाहिर करेंगे वहीं गाँट कट की सस्कृति तब फिर रचनात्मकता में पहाड़ों-सा वजन और क्षेत्रफल समाता कहाँ से ?

लेकिन आखिर बात क्या हुई ? गयी क्यों नही पहाड पर ?

वस यही पर मेरी शमिदगी डूब मरने के लिए चुल्लू-भरपानी तलाशने लगती है। और लोग है कि पीछा छोडते ही नहीं। जब-तब आगे-पीछे घेर-कर घहाने को कोशिश करते हैं। असलियत उगलवाने कई-कई सूत्रीय कार्य-कम लागू करने की कोशिश करते हैं—अच्छा, कुछ तो बताइए। क्यों नहीं गयी पहाड़ पर?"अब अगर सच-सच कहूँ तो उन्हें विश्वास ही नहीं आयेगा। फेयरफेक्स की मारी बुद्धिजीवी सोच को वैसे भी आजकल चारों तरफ रहस्य और गुप्तचरी का ही अदेशा लगा रहता है, काजियों की वन आयी है सो अलग, पूरे शहर में!

अंदेशों के साथ-साथ आरोप भी — जैंस मैंने पहाड़ पर न जाकर साहित्य के साथ कोई जबरदस्त विश्वासघात किया हो। कला के जोखिम का मौ-दो सो किलोग्राम भारोत्तोलन किये विना साहित्य के अखाड़े में घुसने के लिए सेंध मारी हो। इम तरह उनके दिली को जबरदस्त ठेम पहुँ वावी हो, या फिर, में किसी को अपने बारे में कुछ न बताने की और छुपी रन्तम बने रहने की अस्वस्य परम्परा की शुस्त्रात कर रही हूँ। इसी तरह तो साहित्य में अस्वस्थ और दूषित परम्पराएँ जन्म नेती हैं। साहित्यक प्रदूषण फैलाने की काफी कुछ जिम्मेदारी इम तरह मेरे उपर आ जाती है। आखिर में वयों नहीं समझती कि यह मेरे लिए कई दृष्टिकीणों ने पातक सिद्ध हो सकता है? और इतनी सारी समस्याओं का कारण ?—महज मेरा पहाड़ पर न जाना। चली गयी होती तो वर्तमान मुधर गया होता, भविष्य सैवर गया होता।

इसी सन्दर्भ में एक शुभित्तक ने पूछा--"फिर आप चोटी पर कैंमें पहुँचेगी ?"

र्मने पूछा, "पहाड की चीटी पर?"

वे बोले, "जी नहीं, मेरा मतलव है कथाकारिता की चोटी पर-यानी चोटी के कथाकारों में कैसे शामिल होंगी ?"

मैंने कहा, "चोटी पर वंसे भी जगह की वड़ी किल्लत रहती है। एक-आध लोग ही वमुश्किल खड़े हो पाते हैं और मेरे साथ तो दो-तोन वच्चे और उनके पिता भी रहते हैं न।"

"आप भी खूब हैं, चोटी पर बच्चों और उनके पिताओं को लेकर योड़ें ही न जापा जाता है। कला और साहित्य तो एक साधना है।"

"लेकिन में भी क्या करूँ —इन्हें में कोई शौक के मारे योड़े ही पाल हुए हूँ। ये मेरी लाचारियाँ हैं। मेरी गुजर-वसर करते हैं न! अब साहित्य तो मुझे एक बक्त का नाश्ता तक नहीं दे सकता, स्वाभिमान के साथ।"

''अरे, आप तो मजाक करती हैं।"

"मजाक ममझिए, तब भी चोटी पर महान साहित्यकार होता है, उसकी कमर पकड़कर वरिष्ठ लटके हुए होते हैं। वरिष्ठों के घटने से समकालीन और समकालीनों के चारों तरफ युवाओं का जमघट रहता है। इन युवाओं का भी कुरता पकड़े नवोदितों के जत्थे-के-जत्थे—ऐसा ही होता है। साहित्य का पहाड़ और इस पहाड़ को खोदिए तो एक चुहिया आपको विराती हुई निकल जायेगी!"

वे मुस्कराये, ''आपको शुद्ध भ्रम है । दरअसल चोटी पर पहुँच पाने का तो लुत्फ ही कुछ और होता है ।''

"क्या खाक लुत्फ होता है! हर समय तो डर बना रहता है कि कही कोई पीछे से अड़गा लगाकर नीचे खाई-खदक मे न गिरा दे। वैसे भी पहाड़ो पर बरफ और फिसलन बहुत होती है।"

उन्होंने मुस्कराकर कहा, "छोड़िए भी, अब इस उम्र में भी आपको फिसलने का डर बना हुआ है?"

मुझे तैश आ गया, "वाह! क्यों नहीं होगा? शायद आपको मालूम नहीं, फिसलने का उम्र से कोई खास नजदीकी रिश्ता नहीं होता। फिसलते नमय कोई खाई-खंदक कहाँ देखता है? न उम्र की पैमाइश ही करता है फीता लेकर; और फिर जहाँ बला की फिसलन और ढलान हो, कोई कहाँ तक पैर सँभालेगा?"

''यह सब छोड़िए, आप मुझे वरगलाने की कोशिश कर रही है। सही-सही वजह बताइए।''

"सही-सही वजह पूछिए तो पहाड़ो पर अब शरीफो के जाने लायक जगह बची ही कहाँ है? वहाँ या तो हनीमूनी जोड़े जाते हैं, या फिर ऊँट 1"

"ऊँट ?" उन्होंने हैरानी से पूछा।

"जी हाँ, आपको नहीं मालूम? और इन ऊँटो के बारे में दो बाते मशहूर हैं। एक तो, ये जब तक पहाड़ पर नहीं चढ़ें होते, बहुत बलबलाते हैं; और दूसरी, जब पहाड़ पर चढ़ चुकते हैं, तो किस करवट बैठेंगे पता करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ऊँटों की यह पॉलिसी इधर सरकारी, गैर-सरकारी, साहित्यिक, गैर-साहित्यिक—हर क्षेत्र में बहुत पॉपुलर हो रहीं है – सो यह 'शो' तो हम घर बैठे देख-देखकर छके जा रहे हैंं "पहाड़ जाने की जहमत क्यों उठायें? और सबसे बढ़कर बात यह कि साल-भर पे गिम्यां आती है तो छत पर पानी छिड़ककर आम-खरबूजे खाने के लिए या कि दो खच्चरों के बोझ बराबर स्वेटर-कवल डाटकर पहाड़ों पर जाने के लिए ?…

"और हाँ, सुनती हूँ, पहाड़ों पर हवा के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। वो क्या तो, पतली-पतली-सी होती है। साँस लेने मे भी मुश्किल! और यहाँ अभी एक हवा-भर ही तो, ठंडी-गरम चाहे जैसी हो, बिना लाइन चगाये मिल जाती है। तो जब तक मिलती है तब तब तो साँस ले ली जाये। आगे-की-आगे देखी जायेंगी।

"और वैसे भी सर्दियों में मुझे नजला-जुकाम, मुन्ने को टांसिल और उनके पिता जी को छीके आने लगती हैं। तो इससे तो अच्छा है कि गर्मियों मे पहाड़ पर जाने की जिद छोड़कर मैं चाइना-सिल्क या फ्रेंच-शिफॉन की साड़ी न खरीद लूँ?"

"सुनिए " उन्होते वेसन्नी से मेरे धारा-प्रवाह भाषण को रोक्ते हुए पूछा — "पहाड़ो से सभ्वन्धित ये सारी वेसिर-पर की जानकारियाँ आपको किसने दी?"

"वयो ?" मैने हैरानी से कहा, "मेरे पति ने और किसने ?"

"ओह ! : अच्छा-अच्छा, तो आज्ञा दोजिए, अव मै चलता हूँ।" और फौरन वड़े उत्साह में उठ लिये।

"अरे ! कहाँ एकाएक ?"

"कुछ नहीं, योंही", उन्होंने झिझकते, शरमाते हुए कहा, "दरअसल मेरी पत्नी भी कई साल से पहाड़ो पर चलने के लिए जिद मचाये हुए हैं।"

# चौरस्ते पर संवाद

विपरीत दिशाओं से आते दो राहगीर आमने-सामने मिल गये और इस 'प्रकार संवाद हुए :

पहला : बहुत सुस्त दिखाई देते ही भाई, कैसे निकले ?

दूसरा : रोजी-रोटी की तलाश में निकला हूं, इधर मिलेगी नया ?

पहला : नही, इधर तो मेरा गाँव है और वहाँ जबरदस्त सूखा पड़ा है, इसीलिए तो मैं भी निकला हूँ। उधर सामने की तरफ मिलेगी क्या ?

(इसपर दूसरा राहगीर सुस्ती भूल ठठाकर हैंस पड़ा।)

दूसरा : खूब ! अरे, इधर तो मेरा गाँव है और वहाँ जबरदस्त बाढ़ आयी हुई है।

पहला : ओह ! तब तो ढोर-डगर सब वह गये होगे, वड़ी वाही- तबाही मची होगी ?

दूसरा : सो तो है, पर हमने हैलिकॉप्टर भी तो देखे, जिन्दगी मे पहली बार।

पहला : अच्छा 'अच्छा, खाना गिराने आये होंगे, हमने अखबारो में 'पढ़ा था '

दूसरा : खाना तो सिर्फ एक बार ही गिराया गया था, लेकिन मुआयना कई बार किया गया न घूम-घूमकर, उसमें बड़ा मजा आया "हर घटे-दो-घटे 'पर घुरघुराते हेलिकॉप्टर देखकर बड़ा मजा आता था, जैसे हेलिकॉप्टरों का कोई शिखर सम्मेलन होने जा रहा हो : बाह-बाह ! क्या नजारा था !

पहला: (चिड्कर) हुँ:, यह कौन-सी बड़ी बात है ? सम्मेलन तो हमारे गाँव में भी हुए थे—सूखाप्रस्त क्षेत्रों के नेताओं का गुट-निर्पक्ष सम्मेलन, वाह "क्या गहमा-गहमी थी "क्या नजारा क्या समाँ "क्या फिजा "!

दूसरा : ठहरो, क्या कहा तुमने ? समाँ, नजारा और फिजा : इन

शब्दों पर एक बढ़िया ट्यूनिंग सूझ रही है, गाऊँ क्या ?

पहला . गाओ भाई, गाओ ! तुम्हे राष्ट्रीय गौरव गाने से रोकने वाला मैं कौन होता हूँ भला ?

दूसरा (गाते हुए) या ऽऽद आ गयी वो सम्मेलनी फिजाएँ " यारो थाम लेना, थाम लेना— यारो थाम लेना, थाम लेना— भेरी बा ऽऽहै।

(गाता-गाता दूसरा राहगीर पहले के ऊपर गिरने लगता है।)

पहला ' (सहानुभूति से) क्या कमजोरी बहुत ज्यादा हो गयी है?

दूसरा : (जले-मुने स्वर में) लो, यह भी कोई पूछने की बात है ? जैसे तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे गाँव में बाढ आयी है। हफ्ते-भर से कुछ खाया नहीं।

पहला : तुम्हें हेलिकॉप्टर वाला खाना उचककर कैंच कर लेना था।

दूसरा : तुमने कहा न, सिर्फ एक बार " उमसे पेट भरता क्या ?

पहला : (कौतूहल से) तो क्या बाढ़ आने से पहले तुमने कभी भरपेट खाना खाया था ?

दूसरा : (हड़ककर) जैंन तुम अपने गाँव से सूखा पड़ने से पहले पेट-भर खाते थे ?

पहला : बिगड़ने क्यों हो भाई ? अगर मैंने कहा होता कि मेरे गाँव के मभी लोग भरपेट खाते हैं, तब तुम बिगड़ते तो कोई बात थी। मैं तो खुद ही भूखा हूँ। तुमने पूछ-पूछकर अपने देश, अपने राष्ट्र को ज्यादा-म-ज्यादा ममझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक से जान गुम्रा कि जहाँ तक भूसे रहने का सवाल है, हम सुब एक हैं। शब्दो पर एक बढिया ट्यूनिंग सूझ रही है, गाऊँ क्या ?

पहला . गाओं भाई, गाओं ! तुम्हें राष्ट्रीय गौरव गान से रोकने वाला मैं कौन होता हूँ भला ?

दूसरा . (गाते हुए) या ६ 5 द आ गयी वो सम्मेलनी फिजाएँ "
यारो थाम लेना, थाम लेना—

यारो थाम लेना, थाम लेना— मेरी वा ऽऽहे।

(गाता-गाता दूसरा राहगीर पहले के ऊपर गिरने लगता है।)

पहला : (सहानुभूति से) क्या कमजोरी बहुत ज्यादा हो गयी है?

दूसरा : (जले-भुने स्वर मे) लो, यह भी कोई पूछने की बात है ? जैसे तुम्हे मालूम नहीं कि मेरे गाँव में बाढ़ आयी है। हफ्ते-भर से कुछ खाया नहीं!

पहला : तुम्हे हेलिकॉप्टर वाला खाना उचककर कैंच कर लेना था।

दूसरा : तुममे कहा न, सिर्फ एक बार "उससे पेट भरता क्या?

पहला : (कौतूहल मे) तो क्या बाढ़ आने से पहले तुमने कभी भर्षेट खाना खाया था ?

दूसरा : (हड़ककर) जैंम तुम अपने गाँव से सूखा पड़ने से पहले पेट-भर खाते थे ?

पहला : बिगडते क्यो हो भाई ? अगर मैने कहा होता कि मेरे गाँव के सभी लोग भरपेट खाते है, तब तुम बिगड़ते तो कोई बात थी। मैं तो खुद ही भूखा हूँ । तुमसे पूछ-पूछकर अपने देश, अपने राष्ट्र को ज्यादा-मे-ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक से जान गया कि जहाँ तक भूषे रहने का सवाल है, हम सब एक है।

(इसपर दोनो खुश होकर, थोड़ी देर तक, 'आवाज दो हम एक हैं— हम एक है' गात रहे...गाते-गात जब हलक सूखने लगे, तो वार्तालाप फिर गुरू हुआ।)

दूसरा . लेकिन एक बात है, रहने-बसने के लिए सुखाग्रस्त इलाके, बाढ़ग्रस्त इलाको से ज्यादां बेहतर होते है।

पहला: कैसे?

दूसरा: वहाँ राहत-कार्य पहुँचाने के लिए सड़कें जो होती हैं और मन्त्री जी के भी पाँव-प्यादे 'दर्शन' हो जाते हैं।

पहला : हाँ, सो तो है।

दूसरा : सुना, इस बार मन्त्री जी ने खुद खाना परोसा?

पहला : हाँ ... परोसा तो।

दूसरा : धन्य-धन्य, ऊधो बिदुर घर जायी '''ऊधो बिदुर घर जायी ''' अच्छा भया परोसा ?

पहला : पूछी मत ! परोसर्त तो बहुत-कुछ, लेकिन वेचारे कुल डेढ़ दिन लेट पहुँचे । इधर राहत वाली खिचड़ी और लपसी बुसा गयी ।

दूसरा : तुम्हारे गाँव वालों का मुकद्दर खराब था, इतनी देर से खाना भी मिला, तो वासी !

पहला · लेकिन मन्त्री जी का 'दर्शन' ताजा मिल गया, सो सब तृष्त हो गये।

दूमरा: चलो, अंत भला तो मब भला।

पहला : नही, अंत तो गड़बड़ा गया वासी खिचडी-लपसी खाकर बहुत मारे लोग मरणासन्त हो गये न । एक समस्या और खड़ी हुई।

दूसरा: कैसी समस्या?

पहला : समस्या यह कि लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि वासी खिचड़ी खाकर मरने वालों की सख्या को सूखे से मारने वालों की संख्या में से घटाया जाये या जोड़ा जाये ? कही, थी ना विकट समस्या ?

दूमरा : अवे, तुम लोगों के घटाने-बढ़ाने से मरने वाले जिन्दा हों जायेंगे क्या ?

पहला : अहमक हो तुम ! ये उसूल वाली बातें है और उसूल कहता है कि आंकड़े हमेशा सही और सूत्र हमेशा विश्वस्त होने चाहिएँ।

दूसरा : जैसे मैं जानता नही ···लेकिन उसके लिए बस कमीशन बिठा

पहला : सो तो बिठा भी दिया गया है, साज़-दो-साल में सही आंकड़े मामने आयेंगे ही आयेगे।

दूसरा : अच्छा, यह तो बताओ, रोटी-रोजी कमाने चलना है या यही

भव्दो पर एक बिह्मा द्यूनिंग सूझ रही है, गाऊँ क्या ?

पहला: गाओ भाई, गाओ ! तुम्हें राष्ट्रीय गौरव गाने से रोकने वाला मैं कौन होता हूँ भला ?

दूसरा : (गाते हुए) या ऽऽद आ गयी वो सम्मेलनी फिजाएँ " यारो थाम लेना, थाम लेना— यारो थाम लेना, थाम लेना— मेरी वा ऽऽह ।

(गाता-गाता दूसरा राहगीर पहले के ऊपर गिरने लगता है।)

पहला : (सहानुभूति से) क्या कमजोरी बहुत ज्यादा हो गयी है?

दूसरा : (जले-भुने स्वर मे) लो, यह भी कोई पूछने की बात है ? जैमें तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे गाँव में बाढ आयी है। हफ्ते-भर से कुछ खाया नहीं।

पहला . तुम्हें हेलिकॉप्टर वाला खाना उचककर कैंच कर लेना था।

दूसरा : तुमसे कहा न, सिर्फ एक वार ... उससे पेट भरता क्या ?

पहला : (कौतूहल से) तो क्या बाद आने से पहले तुमने कभी भरपेट खाना खाया था ?

दूसरा : (हडककर) जैसे तुम अपने गाँव से सूखा पड़ने से पहले पेट-भर खाते थे ?

पहला : बिगड़ते क्यो हो भाई ? अगर मैने कहा होता कि मेरे गांव के मभी लोग भरपेट खाते है, तब तुम बिगड़ते तो कोई बात थी। मैं तो खुद ही भूखा हूँ। तुमसे पूछ-पूछकर अपने देश, अपने राष्ट्र को ज्यादा-से-ज्यादा ममझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक से जान गया कि जहाँ तक भूखें रहने का सवाल है, हम सब एक हैं।

(इसपर दोनों खुश होकर, थोड़ी देर तक, 'आवाज दो हम एक हैं— हम एक है' गाते रहे" गाते-गाते जब हलक सूखने लगे, तो वार्तालाप फिर गुरू हुआ।)

दूसरा : लेकिन एक बात है, रहने-बसने के लिए सूखाग्रस्त इलाके, बाढग्रस्त इलाको से ज्यादा बेहतर होते है।

पहला : कैसे ?

दूसरा: वहाँ राहत-कार्य पहुँचाने के लिए सड़के जो होती हैं और मन्त्री जी के भी पाँव-प्यादे 'दर्शन' हो जाते है।

पहला : हाँ, सो तो है।

दूसरा : सुना, इस बार मन्त्री जी ने खुद खाना परोसा ?

पहला: हाँ "परोसा तो।

दूसरा : धन्य-धन्य, ऊधो बिदुर घर जायी ''' ऊधो बिदुर घर जायी ''' अच्छा क्या परोसा ?

पहला : पूछो मत ! परोसते तो बहुत-कुछ, लेकिन वेचारे कुल डेढ़ दिन लेट पहुँचे । इधर राहत वाली खिचड़ी और लपसी बुसा गयी ।

दूमरा : तुम्हारे गाँव वालो का मुकद्दर खराब था, इतनी देर से खाना भी मिला, तो वासी ।

पहला : लेकिन मन्त्री जी का 'दर्शन' ताजा मिल गया; सी सब तृप्त हो गये ।

दूसरा : चलो, अंत भला तो मब भला।

पहला : नही, अंत तो गड़बड़ा गया'' बासी खिचड़ी-लपसी खाकर बहुत मारे लोग मरणासन्त हो गये न ! एक समस्या और खडी हुई।

दूसरा: कैसी समस्या?

पहला : समस्या यह कि लोगों को यही नहीं समझ मे आ रहा था कि वासी खिचडी खाकर मरने वालों की सख्या को सूखे से मारने वालों की संख्या में से घटाया जाये या जोड़ा जाये ? कहो, थी ना विकट समस्या ?

दूसरा : अवे, तुम लोगों के घटाने-बढ़ाने से मरने वाले जिन्दा हो जागेंगे क्या ?

पहला : अहमक हो तुम ! ये उसूल वाली बातें हैं और उसूल कहता है कि आंकड़े हमेशा सही और सूत्र हमेशा विश्वस्त होने चाहिएँ।

दूसरा : जैसे मैं जानता नहीं '''लेकिन उसके लिए वस कमीशन बिठा देना था।

पहला : सो तो बिठा भी दिया गया है, साल्न-दो-साल में सही आँकड़े मामने आयेंगे ही आयेंगे।

दूसरा : अच्छा, यह तो बताओ, रोटी-रोजी कमाने चलना है या यही

बैठकर सही आंकड़ों का इन्तजार करना है ?

पहला : चलना तो है ही, लेकिन किधर ? एक तरफ तुम्हारे गांव में बाढ़ आयी है और दूसरी तरफ मेरे गाँव में सूखा पड़ा है "अब जायें तो जाये कहाँ ऽऽऽ : ?

दूसरा : अरे अहमक ! इन दो ही दिशाओं में वयो ? चलो, दोनों मिलकर तीसरी दिशा में कमाने-खाने चले।

पहला: चलो।

(वे दोनो कुछ ही कदम चले होगे कि तीसरी दिशा से वेतहाशा भागते आते एक आदमी ने उन्हें इशारा करते हुए चिल्लाकर रोका।)

तीसरा : अरे, कहाँ जाते हो भाई ? जान प्यारी है तो लौटो " लूट-पाट, दंगा मचा है, मै जान बचाकर भागता हुआ आया हूँ।

पहला : लेकिन तुम आये क्यो ?

तीसरा : रोजी-रोटी की तलाश में।

दूसरा : एक से दो भले, दो से तीन—चलो ऐसा करते हैं, अब तीनो ही एक साथ चौथी दिशा की ओर चलते हैं, वहाँ रोजी-रोटी का डौल जहर मिलेगा।

(इसपर तीनों सहमत हो गये और चौथी दिशा की ओर कूच कर गये। वे चलते गये, चलते गये, जब तक कि चौथी दिशा की सीमा पर उन्हें एक तस्त्री लटकी दिखाई नहीं दे गयी। तीनों ने साफ-साफ एक-दूसरे से पहबाया। तख्ती पर लिखा था—'सुख-शान्ति और सामान्य जन-जीवन बरकरार रखने लिए—कपर्यू!'

अभी वे तीनों पढ ही रहे थे कि कपर्यू प्रस्त इलाके में तीन व्यक्तियों के एक साथ निकल पड़ने के जुर्म में पुलिस वाले उनकी और बन्द्रक के कुदे लेकर अपटे। वे तीनों वेतहाशा भागे और वापस उसी जगह पर लौट आये जहाँ से चले थे। थोड़ी देर तक तो वे वेतहाशा भागने की वजह से हाँफते रहे, फिर पुलिस के कुदे से सही-मलामत वापम लौट आने की खुशी में वे तीनों खुश होकर गाने लगे।)

तीनो : हम उस देश के वासी हैं "हम उस देश के वासी हैं जिस देश में "

# लोटते हुए मूसों के बीच कुछ रोमांचक क्षण

बुद्धिजीवी होते हुए न सही, दिखते हुए जीने का एक अलग ही सुख है। वहीं सुख आजकल मुझमें अन्दर-बाहर ब्याप्त हो रहा है। मेरा सब-कुछ चड़ी तेजी से सुरुचि-सम्पन्न होता चला जा रहा है। सस्ते मिनेमा, नाटको से अरुचि होती जा रही है; सिर्फ समान्तर सिनेमा और प्रयोगधर्मी नाटकों पर ही जीवनयापन चल रहा है। अन्यावसायिक प्रयोगधर्मी नाटको को देखने का लुत्फ ही कुछ और है। लुत्फ जैमे कि--देखो लोगो, देखो, हम कहाँ वैठे है ? अरे हम यहाँ वैठे है--शीशे-मडे मखमली कालीनो वाले थियेटर की सामने वाली दूमरी लाइन में, पचास रूपये वाल टिक्ट मे । यही वैठकर हम सामाजिक शोषण के हाहाकारी पहलुओं पर गुच्छे-गुच्छे-भर नि.श्वाम छोड़ रहे है। आह! इस तरह नि.श्वास छोड़ने का सुख ही कुछ और है। प्रयोगधर्मी नाटक देखने और उसके दर्शकों के बीच अपने-आपको दिखाने, स्थापित करने की आत्म-तुष्टि। इसमे आत्म-दंभ का भी कोना-कोना तृप्त हो जाता है। रोयां-रोयां इठलाकर सुरमुराने लगता है। जीवन मे इससे बढ़कर और कुछ चाहिए भी क्या ? 'बुद्धिजीवी संस्कार' हुआ और किसी ने जाना ही नहीं तो मजा ही क्या ? अरे जंगल में मीर नाचा, किसने देखा ? यही कहने-मुनने को रह जाता है कि—

### हे मन गूरख ! जनम गँवायो ।

इसलिए हम कुमार गन्धर्व से लेकर, पाँप, डिस्को तक के सारे कैमेट्स खरीद तामे। बड़े गुलामअली खाँ में लेकर गुलामअली तक के सारे फामले मिटा टाले। समूचे संगीतजगत् का जायजा उसी तरह लिया जैसे हेलीकाप्टर से बाढ का जायजा। अब हम पक्के से पक्के गाने पर घटे-आधे-घटे तक तो झूम-झटक लेते ही हैं। रियाज से सब-कुछ किया जा सकता है। अब ये पूछने कौन आ रहा है कि आप सम पर झूमे या खाली पर? ताली किसपूर वजायी या गर्दन किसपर झटकी ?

काव्य-प्रेम का दौरा आया तो नगरी-नगरी द्वारे-द्वारे किन-सम्मेलनो में जाकर सारे-के-सारे फड़कते हुए थे'र और चुटकते उतार डाले। डायरी-की-डायरी जमाने के दर्द से कराह इकी। पन्ने-दर-पन्ने चुटकुलो से आवार होते चले गये और कमण: एक वृहदाकार संग्रह तैयार हो गया। सुरुचि-युक्त चयन और सम्पादन का वेनिमाल उदाहरण! चिलए, साहित्य को भी अपने अहसानों के बोझ तले दाब लिया। अव हम सर्वसेत्रों, सभी विधाओं के जानकार, समाज के गण्यमान्य चुद्धिजीवी हो गये।

विकित निष्क्रिय नहीं बैठता है; और कुछ नहीं तो इस महान् प्रन्य की विमोचन ही करा डाला जाये, इधर-उधर से किंव-कथाकारों को इक्ट्ठा करके, एक बिढ्या, 'गेट-ट्रगेदर' हो जायेगा (चाय-समीसे और दाल-मीठ-पुक्त) बुद्धिजीवियों का। जो बुलाये उसका भी भला, जो आये उसका भी भला। तो धर मंजर, धर कूच—चल पड़े साहित्य-धाम की यात्रा पर। आखिर मैंने साहित्य के लिए इतना किया, अब साहित्य को भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए! और साहित्य इस सुअवसर का लाभ न भी उठायें तो भी मुझे तो उठाना ही है। वैसे भी, आज के समूचे साहित्य का इतिहास तो बहुत हो चुका, अब जरा जुगराफिया भी तो समझना है। कहाँ क्या हो है, इसकी लेटेस्ट जानकारी—जो सभा-सोसाइटियों में तुरुप मारने के काम आये।

साहित्य-धाम पहुँची तो चारों तरफ सन्नाटा। बड़ा-सा फाटक मुँह खोले जम्हाई ले रहा था। बड़ी मुक्कित थी। बाखिर सब लोग गये कहाँ ? यहाँ तो खासी चहल-पहल हुआ करे थी। बला की उठा-पटक, जबरदम्त धोगामुक्ती, कहा-मुनी, अन्धाधुन्ध बहस, मुबाहस, चाप, काफी, समीसे— हाथापाई, गाली-गलीच, बुद्धिजीवी चिन्तन का मध्य सिहावलीकन वया भाज में इतिहास बन गया? आखिर कहाँ गये अब ?

हौ-हाँ दिख गया। वो रहा, क्याकार-कक्ष। सामने ही तस्ती सभी थी। अन्दर खासा बड़ा कक्ष था, लेकिन पूरा-का-पूरा खाली। सिर्फ थोड़े-मे भूस लोट रहे थे। मुझे देखकर सब घोड़ी देर रुके, अनकचाये, लेकिन फिर वापस पलोटने लगे। मैंन काफी प्रेम स पूछा—

'सुनिये, सारे कथाकार लोग कहाँ गये ?' उन्होंने लोटना रोककर मुझे हैरत से देखा। 'कैसे कथाकार ?'

मॅने कहा-'कैसे क्या ? वही जो यहाँ रहते हैं "।'

उन्होंने उद्दण्डता से कहा—'यहाँ तो हम रहते है।' और फिर से मुदित-मन, कलामुडियाँ खाने लगे।

मैं परेशान थी। इतने में एक 'मेठ' जैसा दिखता मूस आगे आया और बड़ी लीडरी अदा से बाकियों को पीछे धकियाते हुए मुझसे पूछा---

'कहिये, क्या कुतरवाना है '' ?'

अौर वगैर मेरी हकवकी मुद्रा पर ध्यान दिये जल्दी-जल्दी रेट बोलने लगा—'उपन्यास चाहेंगी तो हफ्ते-भर में कुतर जाएगा, कहानी-संग्रह थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं "। किवता-संग्रह अव्वल तो कोई मूस कारीगर लेता नहीं, और लेता है तो कभी वायदे के मुताबिक कुतरकर नहीं दे पाता। दरअसल ये लोग भी वही-वहीं चीज कुतरते-कुतरते तंग आ जाते हैं। लेकिन आप जैसे लोग बाजार का रुख तो देखते नहीं, कुछ भी कुतरवाने पहुँच जाते हैं। ।

मैंने कहा — 'मैं तो कथाकारो का अता-पता पूछ रही थी ?' उसने वड़ी संजीदगी से कहा — 'हम कथाकारों को नही, सिर्फ उनकी

कृतियों को कुतरते हैं: '।'

'जहे किस्मत; लेकिन आप उनका पता-ठिकाना तो बता ही सकते हैं।'
'कथाकार ! जी हाँ, कुछ कथाकार लोग रहते थे हमारे आने से पहले
यहाँ '''लेकिन वे लोग काफी दिन हुए यह जगह छोड़कर चले गये '''।'

'चले गये ? कहां ?'

'अब ये सब तो हमे नहीं मालूम सही-सही, लेकिन सुना है इनमें से बहुत सारे तो सीरियलों में समा गये। बाकी चचे हुए गिन-गिनकर पुरस्कारों को प्यारे हो गये। रहे-सहे सम्मानों, सम्मेलनों मे। बाकियों ने खुद-ब-खुद अपने नाम एक-एक सम्पादकी अलाट करवा ली। चलो, टिकट-लगे पते लिखे लिफाफों की झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा वैसे कुछ छुटभैय्ये आपको आस-पास के खेमों में खूँटे गाड़ते-उखाड़ते मिल जाएँगे। 'लेकिन यहाँ क्या कोई नही ?'

'न जी ह्याँ कोई नहीं।'

'और ''और आप लोग क्या कर रहे हैं '''?'

'लोट रहे हैं ''।' उसने अपने साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा और खुद भी उसी किया को करने की ओर प्रवृत्त हुआ कि मैंने पूछा—

'अच्छा, यहाँ कुछ कवि लोग भी तो रहते है न<sup>े</sup>?'

'हमें नही मालूम। कहा न, वे लोग हम लोगो को ज्यादा पसन्द नहीं करते, क्योंकि उनके काव्य-सप्रहों की खपत हमारे यहाँ नहीं होती। वैसे उधर एक कंदरा है, होगे तो उसी में होगे…।'

थोडा इधर-उधर भटकने के बाद किव-कदरा की तस्ती भी दिख गया। अन्दर यहाँ भी सारे कानन-कुंजों में सन्नाटा था। न किव न किव का वच्चा! दूसरे शब्दों में, न किव लोग न उनके बाल-बच्चे। अलबत्ता किदरा की एक खाई में 'हुआं-हुआं' जैसी आवाजें आ रही थी। मेरा दिल धडधडा उटा। अवश्य कोई अनहोनी, अनभो घटित हुआ है या होने वाला है।

साथ आई सहेली ने पूछा—'तुम्हारी समझ से क्या हुआ होगा'''?'
मैने डबडवाई आँखो से देखा—'पता नही, मुझे तो डर है कही कोई
दिवगत न हुआ हो '।'

सहेली ने कहा—'तुममे यही खराबी है। हमेशा अशुभ अनभी ही सोचती हो। कोई किव पुरस्कृत, सम्मानित भी तो हुआ हो सकता है! हो सकता है उसीकी ध्वनि हो!'

मैने कहा — 'नही, वैसा हुआ होता तब तो सियापा छाया होता! किसी के मुँह मे बोल न फूट पाते।'

'लेकिन यह हर्ष की ध्वनि है या रुदन की ?'

'पता नहीं; बुद्धिजीवी स्तर की बातों का कुछ पता नहीं चल पाता''' उनके रुदन में हास्य छुपा होता है और हास्य में रुदन—यानी कि जब हैंस रहे हो तो समझ लेगा चाहिए कि अन्दर-अन्दर रो रहे हैं और जब रो रहे हो तो उसका मतलब अन्दर-अन्दर लड्डू फोड रहे हैं ।'

इतने में 'हुआँ-हुआँ' की आवाज फिर से आने लगी। हम दिल हथेली पर लेकर अन्दर घुमे। जो कुछ देखा उससे सन्न रह गये। अन्दर ढंर सारे सियार थे जो हमें देखते ही झट से चुप हो लिये।

हमने पूछा--'यह 'हुआ-हुआ' क्यों हो रहा है"?'

वे लोग खुश होकर वोले — 'हम सियार लोगों का आज 'गेट-टुगेदर'

'अरे तो इसमे इस तरह 'हुआ-हुआ' करने की क्या बात है ''?' मैंने हैरान होकर पूछा।

'वाह ! है क्यों नही ? हम लोगो का गेट-टुगेदर हुआ, क्या खूब हुआ गेट-टुगेदर ! हुआ-हुआ गेट-टुगेदर हुआ। "जानती हो हम लोगों से पहले जो लोग यहाँ रहते थे, वे इसी तरह अपना गेट-टुगेदर करते थे।'

में खुशी में उछल पड़ी-

'अरे हाँ, वो लोग ? यानी कवि लोग ? कहाँ गये वो लोग ?' इसपर वे सब अपने-अपने और एक-दूसरे के कान खुजाने लगे। 'पाद नहीं आ रहा…।'

र्मने याद दिलाने की कोशिश की--'सोचिए, कही फिल्मो मे, टी०बी० सीरियलों मे तो नहीं...'

'हाँ-हाँ, उन्ही सब जगहों मे "लेकिन सब नही, थोड़े-से "।' 'ठीक है, ठीक है "और बाकी ? बाकी कहाँ गये ?'

'अमरीका ।'

'लमरीका ? वहाँ तो सिर्फ हास्य-कवि जाते हैं न ?'

'येल्लो ! तो और कौन-से कवियो की बात आप कर रही है ? क्या और भी किसी नस्ल के कवि होते हैं दुनिया में ?'

'छोड़िये, अच्छा हम चलते हैं। साँरी, हमारे आने से आपको डिस्टर्ब हुआ '''।'

'हाँ, हुआ-हुआ डिस्टवं हुआ, पर गेट-टुगेदर भी तो हुआ ा'

उन्हें उसी तरह हुआं-हुआं करता छोड मैं वेतहाशा फाटक की तरफ भागी, लेकिन इतने में बीच के एक कमरे में ढेर-के-ढेर लोग तरह-तरह की पचियां लिये 'मानुपगन्ध, मानुपगन्ध' करते हुए मेरे पीछे दौड़े। आफत आयी देख, मेरा बुढिजीवी सस्कार दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। मैं लगी रोने-गिड़गिड़ाने कि मेरे पास तो सिर्फ दो कौड़ी के बुढिजीवी सस्कार है, इसके अलावा फूटी कौड़ी भी नहीं ''आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं <sup>?</sup> और ये पर्चियाँ क्यों उछाल रहे हैं '''?'

उन्होंने कहा कि, 'ना माँगूँ सोना-चाँदी और ना माँगूँ फूटी कौड़ी 'हमें तो सिफं अपनी-अपनी परिचर्चा के लिए वक्तव्य चाहिए वस ' दरअसल हम लोग परिचर्चा-आयोजक हैं।''

ऐसा कहते हुए वे सब फिर एक-दूसरे को धिकयाते हुए अपनी-अपनी पर्ची हमे थमाने लगे "उन पिचयो पर तरह-तरह की परिचर्चा के शीपंक लिखे थे; जैसे—साहित्य में लगी सेंध और लुटेरों का भिवप्य ", महिला कथाकारों का पहला प्यार", पुरुष कथाकारों का उजड़ता ससार ", मंच पर दो दिग्गजों की भिड़न्त: कितनी उचित कितनी अनुचित " कृपया अपना वक्तव्य पासपोर्ट-साइज फोटो के साथ पांच दिनों के अन्दर भेजने की कृपा करे।

नोट: प्रिय पाठकगण! किसी तरह चीरी-छुपे यह पर्ची आप तक भेज रही हूँ। साहित्य-धाम के इस कक्ष में परिचर्चाकारों ने मुझे नजरबन्द कर रखा है। एक के बाद एक, वक्तव्य, जीवनदर्शन लिखते-लिखते जान पर आ बनी है। इस थोड़े लिखे को बहुत समझें। और कृपया पर्ची पाते ही शीध्र छुड़ाने का उपाय करें।

### सोफानामा

हम तो इसे परिवार के इतिहास में घटी एक अभूतपूर्व घटना के रूप में ही लेना चाहते थे कि हमारे घर में भी एक फूलदार सोफा हो, पर अल्लाह-बख्श कारीगर की धूर्तता ने इसे एक हादसा ही बनाकर छोड़ा। कितनी तमन्ना से उसे घर पर ही आकर सोफा बनवाने के लिए तैयार किया था! सोचा था, ऑफिस का कारीगर है, साहब का रोव मानेगा, कम खायेगा और ज्यादा काम करेगा। देर-सबेर रोक सकेगे। कभी-कभी सागभाजी भी ला दिया करेगा। और सबसे बढकर समय का पावन्द रहेगा। लेकिन हुआ नया?

वह समय से कभी नहीं आया। मेरे पित ने कितने ही वहानों से छुट्टियां ले-लेकर उसका इंतजार किया, पर होता यह कि जिस दिन हमारी चचेरी बुआजी स्वगंबासी होती, ऐन उसी दिन अल्लाहबख्श की खालाजान खुदा को प्यारी हो जाती। जिस दिन इनके बड़े ताऊजी की श्राद्धवाली छुट्टी की सुबह होती, उसी दिन अल्लाहबख्श अपने सीतले अब्बाजान के इतकाल का मातम कर रहा होता। खुद अल्लाहबख्श के शब्दों मे—खुदा की नजर में गरीब-अमीर का फर्क नहीं होता। वह हमारी फूफी और उसकी खालाजान को एक ही दिन अपने प्यारों में शरीक कर मकता है। वहरहाल हम उसकी इस हिमाकत पर उसी तरह चुप लगा गयं जिस तरह इनके बॉम खड़े ताऊजी की श्राद्धवाली छुट्टी की अर्जी पर।

छुट्टी की बात आयी तो कह दूं कि इस सोफा-निर्माण-काल में अर्न-लीव, मेडिकल, कैंजुअल और प्रिविलेज, सभी प्रकार की छुट्टियाँ ये ले चुके हैं। संसार मे जितने भी प्रकार की छुट्टियाँ होती हैं उनमें वस मेटरनिटी लीव ही ऐसी थी जिसे कुछ बुनियादी कारणवश ये नहीं ने सके! पर फायदा कुछ-न-कुछ उठाया ही गया। मसलन लाख मना करने पर भी मेरी एकाध डिलिवरी हो ही गयी। पहले पैदा हो गये बच्चों का भी सहयोग लिया। उन्हें बारी-वारी टायफॉयड, निमोनिया और मलेरिया हुआ, जिस वजह में पाँच-छह दिन की छुट्टी और जुड गयी। पर फायदा खाक-भर भी न हुआ। होता कैसे, हमारे बच्चे को मलेरिया हुआ तो अल्लाहबढ़ण के नूरचष्म को खसरा हुआ, और वह फौरन शहर में खसरे की पहली सूचना देकर एक हजार रुपये का इनाम जीतने म्युनिसपैलिटी के दपतर भागा। हारकर एक दिन ये खुद उसके घर गये। बहुत डाँटा-डपटा, धमकाया तो वह दूसरे दिन आने को तैयार हो गया। इस दिन छुट्टी के लिए कोई कारण न मिलने पर इन्होंने अपनी साली को ही किसी बिजातीय युवक के साथ भगाना उचित समझा, सो अर्जी भेज दी। मगर अल्लाहबट्श नही आया। तमतमाये हुए उसके घर पहुँचे तो वह हुमककर बोला—"यह सब आपका ही किया-धरा है। मुझे मेरे ही दरवाजे पर आपने इस तरह जलील किया कि मेरी वीवी मुझसे झगड़कर खुदकुशी करने चली गयी। मैं खुद गुस्में में था इसलिए अपने एक पड़ोसी को उसे बचाने, समझाने के लिए भेजा। उस मरदूद ने जाने कैंसे समझाया कि वह उसी के साथ भाग गयी!"

माग-भाजी वह कभी नहीं लाया। जब कभी घर पर सोफा, बनाने आया
ये ही बाजार से उसके लिए चाय का कुल्हड़ या बीडी का बंडल लाये।
क्योंकि अल्लाहबड़ण इस शहर में हमसे सैकडों साल पहले में रहता आया
या, अतः चाय पीने या बीड़ी लाने बाहर जाता, तो कोई-न-कोई खैर ख्वाह
मिल ही जाता, जो विना पान खिलाये, चाय पिलाये छोड़ता ही नहीं और
दुआ-मलाम होते, हालचाल पूछते, घटे-दो घटे लग ही जाते हैं।

सोफे के लिए हई, टाट, लकड़ी, स्प्रिंग, कपड़े आदि के चुनाव पर हमने इतना ध्यान दिया कि खुद अपनी शादी में एक-दूसरे के चुनाव पर उतना ध्यान नहीं दिया था। अनुभव कहाँ था तब इतना ! पर अब अनुभवी होने के कारण ये खुद अपने सामने सागौन का पेड़ कटवाकर लाये थे। हमें पैसी की उत्तनी किक नहीं थी, पर चीज असली और टिकाऊ चाहते थे। विश्वास आजकल किमका किया जाये ? सागौन की जगह कोई आम-जामुन की लकड़ी ला देता तो उनका क्या कर लेते! टाट के पीछे यहुत दिनों तक काम रहा । अल्लाहबस्य ने कई तरह के जूट के टुकड़े ला-लाकर दिखाये।

पर इन्हें सस्ती, नकसी चीजे पसन्द नहीं आतीं। वह शुद्ध टाट था ही नहीं। हैट महीने बाद मौका निकाल, ऑफिस के काम के ही बहाने कलकत्ते गये और वहीं सीधे जूट मिल के कर्मचारियों से मिलकर शुद्ध टाट लाये। आने पर नवको दिग्राया। सबने बडी तारीफ की।

हर्द हम सोफे के लिए 'इंपोर्टेंड' चाहते थे। पर पता चला कि हर्द अपने ही देश में पैदा होती है। बड़ी कोपत हुई कि इतना यड़ा 'फॉरेन', जहाँ से जूते के फीते से नेकर कथी-चोटी तक लोग मँगवाते रहते हैं, वहाँ हमारे सोफे की रई हमें अपने देश में ही खरीदनी पड़ रही है। खर, इन्होंने हिम्मत नहीं हारों। भारत के कपास पैदा करने वाले क्षेत्रों और उनमें पैदा होने वाली कपास के प्रकारों का अध्ययन किया। फिर उत्तम कोटि की कपास के लक्षण व नमूने लेकर मंडी में प्राप्त कपाम से मिलाये। कहना न होगा कि मिलावट थी, पर दुकानदार ने समझाया कि वह छाँट-छाँटकर हुई चड़ायेगा सो हमने पिचहत्तर प्रतिशत शुद्धता पर ही सन्तोप कर लिया।

इस तिहाज से सोफे के कबर के कपड़े के लिए मैने तो सोत्साह घर में ही हाथ-करघे की योजना बना डाली थी, पर 'ये' उतने प्रैं किटकल न निकले और हम दिल्ली जाकर डो॰ सी॰ एम॰ के शो-रूम से स्वयं कपड़ा ले आये। बाजार में दिरमापत करने पर पता चला कि जो कपड़ा हम सोलह रूपये नव्वे पैसे मीटर दिल्ली में लाये थे, यह इस शहर में सत्रह रूपये मीटर मिल रहा था। इस खुशी में हम दोनों ने बैबाहिक जीवन में पहली बार एक-दूसरे को प्रेम-भरी नजरों से देखा!

'स्प्रिंग' हमने 'एक्सपोर्ट क्वालिटी' के खरीदे। दुकानदार ने बड़े गर्वे से वताया कि उसकी दुकान की हर चीज 'एक्सपोर्ट क्वालिटी' की ही है। उसकी बनायी कुसियों, सोफों पर हर क्षेत्र के दिग्गज बैठे, लेकिन स्प्रिंग ढीले नहीं हुए। उसने हमारे परिवार के आयतन और घनत्व को देखते हुए पुख्ता स्प्रिंग दिये। तसल्ली कर नेने के लिए उसके शो-रूम के समस्त सोफों पर हम मपरिवार चढ़े-उतरे, पर स्प्रिंग नहीं दूटे, हमें तसल्ली हुई।

हम यह देखकर दंग थे कि अभी सोफा तैयार भी नहीं हुआ और हम 'मोफेवाले' साहब के नाम से शहर के कोने-कोने में प्रसिद्ध हो चुके थे। राह चलते लोग मिलते। फिर दुआ-सलाम के बाद सोफे की लम्बाई-चौड़ाई पूछते। कोई चीज किसी दुकान पर भूल से रह जाती तो वह सोफेबाले भाहव के घर पहुँचा दी जाती। धन्यवाद देने पर लोग कहते—"अजी, इसमे धन्यवाद की क्या वात! हमने सोचा चीज भी लीटा देंगे, लगे हाथों सोफा भी देख लेंगे।"

दोपहर-भर ये सामने बैठकर अल्लाहबङ्श के काम की निगरानी करते। इन्हें डर रहता कि इनकी अनुपस्थिति में अल्लाहबङ्श जरूरत से ज्यादा कीलें ठोंक देगा और सोफा कमजोर हो जायेगा। उसे सहत हिक्षायत दी गयी थी कि कीलें कम-से-कम ठुंकनी चाहिए। लेकिन हालत यह थी कि काम देखते-देखते जरा-सी झपकी इन्हें आती कि अल्लाहबङ्श ठाँय में एक कील ठोंक देता। ये जागकर इस तरह तड़प उठते मानो कील सोफी में नहीं, सीधे इनके सीने में चुभ गयी हो। समझाया इन्हें भी, अल्लाहबङ्श को भी, पर असर किसी पर नहीं हुआ। वह कील ठोंकता रहा। ये माथा ठोंकते रहे। इनकी करूण दशा देखकर अपना ह्दय भी छलनी हो रहा था। पर न इन पर वश था, न अल्लाहबङ्श पर, न सोफी पर।

बहरहाल सोफा तैयार हो गया और ये और अल्लाहबख्श दोनों बीमार हो गये। अल्लाहबख्श का कहना है कि वह इनकी वजह से वीमार पड़ गया। इनका कहना है कि ये अल्लाहबख्श की वजह से वीमार पड़े। डॉक्टर का कहना है कि दोनों ही सोफें की वजह से वीमार पड़े। जिस दिन सोफा वनकर तैयार हुआ, वच्चे खुशी से किलकारी भरते हुए उसपर बैठकर उछलने लगे "इनका बुखार दो डिग्री वढ गया। मैने वच्चों को समझा दिया—"पिताजी ठीक हो जायें तब बैठना, हम सब साथ बैठेंगे।" हम मबने बड़ी बेसब्री से इनके ठीक होने की प्रतीक्षा की कि जिसने रात-दिन खून-पसीना एक कर ऐसा सोफा बनवाया उसके साथ बैठेंगे। पर ठीक होने पर इन्होंने हम सबको सस्त हिदायत कर दी कि नये सोफें पर कोई बैठने न पाये—कवर गदा हो जायेगा, स्प्रिंग ढीले हो जायेंगे तथा पालिश की चमक जाती रहेगी। इनकी दूरदिशता पर हम सब चितत थे "बच्चों की जिज्ञासा थी कि तब इस सोफें का क्या किया जायेगा?

इन्होने उसी दिन फटी-पुरानी चादरों और साड़ियाँ का कबर बनवाब र पूरे सोफे को देंकबा दिया है, ताकि हमारा सोफा वैसा ही चमकता, नया वना रहे। जब कोई आता है, वे उत्साह से कवर हटाकर दिखाते हैं और बाद में हम सब फिर बड़ी तत्परता से उसे ढेंककर बाँध देते हैं। शुद्ध मागीन, शुद्ध टाट और शुद्ध रुई से निर्मित इस सोफें को देखने के लिए सारे दिन जान-पहचान, नाते-रिश्ते के लोग आते रहते हैं। इनकी खुशी का ठिकाना नही। मुश्किल यही है कि बैठने को जगह नहीं रह जाती। जरा 'इनका' स्वास्थ्य पूरी तरह सुधर जाये तो कहूँ कि कुछ पीढ़े, पटरे या मूढे वगरह रखवा लिये जाते तो बैठने की समस्या हल हो जाती। नहीं तो बच्चे अपने संगी-साथियों को सोफा दिखाने के बाद कहते हैं—"देखा हमारा मोफा? लेकिन इमपर बैठना नहीं! खाली इसे देखते हैं वस!"

# दो शब्द : पड़ोसियों के कुत्तों पर

मेरे घर आने-जाने वालो की शिकायत है कि मेरे मुहल्ते मे आदमी कम, कुत्ते ज्यादा रहते है और इसका असर मुझपर इस तेजी से पड़ने लगा है कि मुझे आदमी से ज्यादा अब कुत्ते की सोहबत पसद आने लगी है। यहाँ में यह स्पष्ट कर दूं कि यह आरोप जिसे मै वास्तव में आरोप नहीं समझती, मुझपर ईर्ष्यावश ही लगाया गया है। क्योंकि मै जिन कुत्तों की सोहबत पसन्द करती हूँ वे गली, सड़क में मारे-मारे फिरने वाले और जूठी पत्तलों में मुंह डालने वाले कुत्ते नहीं हैं। वे वाकायदा बड़े-बड़े फाटकों और 'ट्रेस' से सडक पर गुजरने वाले राहगीरों पर गुर्राकर ऐतराज प्रकट करने वाले कुत्ते हैं।

तबके की दृष्टि से ये कुते, कुतो से क्या इन्सानो से कही बेहतर है। इनकी सोहबत किसे नहीं पसन्द होगी? वैसे भी मेरे विचार से जिस कालोनी में जितने ज्यादा सभ्य, सुसंस्कृत और सम्पन्न लोग रहते हैं, उसमें कुत्तों की मध्या उतनी ही ज्यादा होगी।

यो भी संस्कृति, सम्यता, स्वभाव और आदतो की दृष्टि से मनुष्य जितना इस जीव का ऋणी है, और किसी जीव का नहीं। मन बहलाने के लिए आप भने ही किमी मातहत को उल्लू, गधा, मूअर या इनकी संतित्यों के नाम से मंबीधित कर ले, परन्तु 'कुत्ते' शब्द में जी व्यजना है वह इनमें से किसी में नहीं।

मेरे पड़ोस में एक अदद पति-पत्नी तो ऐसे हैं जो एक-दूसरे के नाथ रहना तो क्या, एक-दूसरे का मुंह तक देखना पसन्द नहीं करते। लेकिन दोनों ही अपने कुत्ते के साथ रहना चेहद पसन्द करते हैं। इसीलिए दोनों साथ-साथ अर्थात् कुत्ते के साथ उठते-चैठते, खाते-पीने और टहलने आठे-जाते दिखाई देते हैं। देखने वाले, दोनों को कुत्ते से प्यार है, के बदने दौनों दो शब्द : पड़ोसियों के कुत्तों पर

को एक-दूसरे से प्यार है, ऐसा अर्थ लगाते हैं। इन पित-पत्नी को एक-दूसरे से जो कुछ कहना होता है, कुत्ते के माध्यम से कहते है; जैमे सूरदास जी के भ्रमर गीत में भ्रमर के माध्यम से गोपियों ने उद्धव की लानत-मलामत कर डाली थी। अगर यह पालतू कुत्ता न होता तो इस दम्पती के बीच कभी का तलाक हो गया होता।

यह तो एक पड़ोसी के कुत्ते की बात हुई। बाकियों के कुत्ते भी उतने ही ज्यादा प्रेमी-प्रकृति के हैं। घर में घुसते ही आने वाले के ऊपर इस कदर उछल-कूद, लपट-झपटकर तलवें से लेकर गाल तक चाटना शुरू कर लेते हैं कि 'कहुँ मुरली कहुँ पीत पट, कहुँ मुकुट बनमाल—-' वाली स्थिति हो जाती है और ऐसी स्थिति में न घर में एका जा सकता है और न वापम ही खीटा जा सकता है। प्रेम के क्षेत्र की ज्यादती की तरह इस ज्यादती को भी बरदाश्त करना पड़ता है। भयभीत मन को सन्त कबीर समझाने लगते है—

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि, सीस उतारे भुई घरे, तब पैठे घर माहि।'

बात समझ में आने लगती है—रे मन! यह कबीर दास जी की खाला का घर नहीं, अपने पड़ोसी के कुत्तों का घर है। यहाँ चुपचाप चटवा लो. नहीं तो चौदह इजेक्शन लगवाने पड़ सकते है।

इन सभी पड़ोसियों ने अपनी-अपनी हैसियत, औकात और प्रकृति के हिसाब से कुत्ते पाल रने हैं। ये कुत्ते अपने मालिकों का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं मसलन कोई-कोई, दिन-के-दिन अपनी दुम ही हिलाते चले जाते हैं। देखते-देखते ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही हिले जा रही है। कुछ ऐसे हैं जो घसते ही सीधे आकर जूतों के नीचे से चाटने के लिए तलुवे तलाशने लगते हैं। कुछ और पड़ोसियों के कुत्ते हैं जो सिफं भौकते ही रहते है—हर यान पर, या बिना वात पर। कुछ के कुत्ते राहगीर की हैसियत पहचानते ही इस बुरी तरह अन्दर से ही झपटकर गुर्राते हैं कि छोटी औकात वाला आदमी फाटक से ही दहलकर लीट जाय। इसी हैसियत वाले मेरे एक पड़ोसी का दावा है कि उनका कुत्ता हमेशा अंग्रेजी मे ही भौकता है। उनके कथन में काफी सचाई है क्योंकि मैने आज तक अपने कुत्ते से, उन्हें हिंदी

बोलते नहीं सुना। गालियाँ भी देंगे उसे तो अग्रेजी की ही, अच्छी-अच्छी। कुतो वाले पड़ोसियों के घर जाते समय आपको सिर्फ एक बात का घ्यान रखना चाहिए, वह यह कि ऐसों के घर जाते समय या तो किसी दोस्त की साथ ने लीजिए या दुश्मन को। दोस्त इसलिए कि मान लीजिए, कुत्ता आपको काट ही खाये तो दोस्त चिकित्सा आदि का प्रबन्ध कर सके, और दुश्मन इसलिए कि कौन जाने कुत्ता उसी को काट खाये!

बहुत ऊँची नस्ल वाले कुत्ते चौकीदारी के लिए नहीं रखे जाते, वरन् उनकी ही चौकीदारी के लिए आदमी रखे जाते हैं। फिर भी ज्यादातर कुत्तों ने अपने पुश्तैनी पेशे को छोड़ा नहीं है। ऐसे कुत्तों में पडोसियों को बड़ी-वड़ी आशाएँ रहती है। क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कभी खुदा-न-ख्वास्ता नादानी से घर में चोर घुस आये तो पड़ोसी सोते रहेगे, कृत्ते जग जायेंगे।

पड़ोसी के कुत्तों के अतिरिक्त कुछ और भी तरह के कुत्ते होते हैं; जैमें गली का कुत्ता, धोबी का कुत्ता, आदि। धोबी के कुत्ते की विशेषता यह होती है कि वह न घर का होता है न घाट का। वह इस घाट से उस घाट डोलता रहता है और हर घाट पर एक घोबी लादी लिये उसकी प्रतीक्षा करता खडा मिलता है। स्थित काफी कुछ आज के औसत आदमी से मिलती-जुलती है। रह गए गली के कुत्ते, तो ये अपनी कथनी से ज्यादा करनी पर विश्वास करने वाले होते हैं और अक्सर ज्यादा दुरदुराये जाने पर मिर्फ भौकते नहीं, लपककर काट खाते है। इस दृष्टिट से ये कुत्ते बड़े खुश-नमीव होते हैं। कम-से-कम आम आदमी से कही ज्यादा सुखी, सुरक्षित और बेहतर स्थित वाले। लेकिन जहीं तक अपदमी का सवाल है ऐसी स्थिति में आदमी को फौरन सरकारी अस्पताल जाकर इन्जेक्शन लगवा लेना चाहिए। उसे यह पता लगाने की जरूरत नहीं कि कुत्ता पागल था या नहीं। सरकारी अस्पताल का कम्पाउन्डर खुद ही समझ जाएगा कि जब तक किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते ने न काटा हो, वह भला 'सरकारी-अस्पताल' में इन्जेक्शन लगवाने क्यों आयेगा?

फिलहाल हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमें तो सूरदास जी से लेकर बच्चन जी और त्यागी जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी पर चलना है। सूरदास जी ने सदाःस्नात कुत्ते की शोभा का चमत्कारी वर्णन किया है (सदर्भ: श्वान न्हवाये गंग) तथा बच्चनजी भी किसी जमाने में इनके भौंकने से प्रेरणा ग्रहण कर सारी-सारी रात लिखा करते थे (संदर्भ: रात-रात भर श्वान भूँकते) और त्यागी जी का तो मनपसन्द विषय ही नवयुवतियों के बाद ये कुत्ते ही है। अलबत्ता शरद जोशी जी उतनी हारमनी नहीं बरत पाते। न वे दुम हिलाने वाले कुत्तों की परवाह करते है न भौकने वाले कुत्तों की—इनसे ज्यादा मजा उन्हें 'जीप पर सवार इल्लियों' को 'चेज' करने में आता है। सुना है कुत्तों की कम्यूनिटी में इस बात को लेकर काफी रोप और असन्तोप है। शायद उन्हें भय है कि साहित्य और समाज में उनका रुतवा घट रहा है, या और किस्म के जीव-जन्तुओं में बेंट रहा है। शायद उनकी पाँप्यूलैरिटी खटाई में पड़ती नजर आ रही है उन्हें।

नेकिन में उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनका भय निराधार है जब तक मेरे पड़ोस और पड़ोसियों जैसे मुहल्ले और वाशिंदे हमारे समाज में हैं, कम-से-कम कुत्तों को डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें पूरा आरक्षण प्राप्त रहेगा। अलवत्ता डरना तो इस गली-सड़क से गुजरने वालों को चाहिए।

# यादें न जायें हाये''' रचना-शिविर की अंतिम साँझ की

कायदे से देखा जाए, तो नेपथ्य में करुण सगीत के साथ उद्घोषक का स्वर उभरना चाहिए "उद्घोषक दर्दीली आवाज में कहेगा—"लोमा टाइम—आधी रात का समय है त्रिदिवसीय रचना-शिविर की अन्तिम साँझ ढल चुकी है। हाँ, यह वही पंडाल है जहाँ कुछ घण्टे पहले तक इटेलि-जेंसियाज मुद्ठियाँ तान-तानकर चीख रहे थे, श्रोता और दर्शक मूंग-फर्ली छील-छीलकर खा रहे थे, अभिनेता पर्दे के पीछे से झाँक-झाँककर मुग्ध हो रहे थे, लेकिन इस समय 'इस समय भारतीय संयोजन जगत् के भीष्म पितामह श्री अमुकजो (नाम काल्पिनक) जसी हाँल में हत्थे में उखड़ गयी कुसियो, और नोंची गयी फूलमालाओं के बीच वेचेन करवट बदल-बदलकर कराह रहे हैं। दूटी वेंचों और कुर्सी तथा मेजों के पाये ही मानो शरणय्या की तरह सुशोभित है। हाँल में गहरा अधिरा। पितामह रचना-शिविर की एक-एक याद को कचोटते हुए बीच-बीच में पानी-पानी की ध्विन निकालते है। पर, आह । कौन है वहाँ बचा अब पानी का दिवेंय्या! आगे का हाल स्वयं पितामह के शीमुख से "

पितामह अपने-आपसे—"नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा—आगे से शिविर का आयोजन।" पितामह अपनी स्थिति से मिलती-जुलती एक फिल्मी गीत की पंक्ति गुनगुनाते हैं, जिसका आशय है—'सोचा क्या, क्या मिला— वेवफा आ आऽ-ऽ-ऽ तेरे प्यार मे' "अर्थात् 'फेर' मे "तभी जूतम-पैजार के बीच लगी चोट कसक उठती है—पितामह कराहते हुए अपना स्वगत-कथन चालू रखते हैं—

"आह ! सब-कुछ तो ठीक कर लिया था। वक्तान को पचास रूपये, श्रोतान को विचहत्तर। यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो चुप्पे-चाप सुनेगा, वक्तान पर फब्ती नहीं कमेगा, तो पूरा नम्बरी नोट सौ सैकड़े का; लेकिन श्रोता कम पाजी हैं क्या आजकल के ? पहले पूछेंग — 'मुनना किन अहमकों को होगा, यह बताओ पहले । अरे. हमने अपने मां-वापों की नहीं मुनी, तो उनकी क्या सुनेंगे !' और आप जानो ऐसों-ऐसो को मुनने के लिए सांलिड कलेजा और नापा-जोखा ब्लड प्रेशर चाहिए । माइक सामने पाकर तो ऐसा हांकना शुरू करते हैं कि यही जी में आता है कि अपनी जूती और उनकी टोपी एक "'समझा-बुझाकर, नम्बरी नोट दिखाकर लौट आये, तो 'वक्तान' परवान चढ़ गये — 'फलाने (नाम काल्पनिक) घण्टे-भर बोलेंग और हम पन्द्रह मिनट ? उनसे किस मायने में गये-गुजरे हैं जी ? याद रिखए, उनका लेख भी पन्द्रह मिनट का कराइए, नहीं तो मेरी जूती और उनकी टोपी ""।'

समस्या सबके जूते-टोपियों की थी। अतः बहुत सोच-विचारकर हल निकाला, निमन्त्रण-पत्र में छापा—

'कृपया रचना-शिविर मे जूते या टोपी पहनकर आने का कप्ट न करें। धोती-कुरता ही काफी है।'

जख्म फिर कसकता है—ियतामह फिर कराहते हुए एक शे'र पडते हैं, जिसका भाव है—'मरना भी मुहब्बत में किसी काम न आया।'

सस्मरण आगे चलता है—िवतामह को याद आता है—हां "पहले दिन के विषय थे —कथाकम, रचनाधर्म और समीक्षादर्शन। स्थिति नियन्त्रण में रही। समीक्षक बोले, तो रचनाधर्मी गुस्से से फनफनाते नम्बरी नोट मुट्ठी में दावे बाहर हो गए; और कथाकम चला तो समीक्षक उबासियाँ लेते, क्यू लगाकर वायरूम चले गए। ठीक भी था। समीक्षक बोले, तो समीक्षकों ने सुना। कथाधर्मी बोले, तो कथाधर्मियों ने—(सन्दर्भ—हरि बोला—हरि ने सुना)

"यों महामन्त्री ने पहले ही कह दिया था, 'भिडें, तो भिड़ने देना, आखिर गोष्ठियों की जागहकता का सवाल है! ऐसा कहना एक-दूसरे से। बीच में बोलना और पड़ना नहीं, क्योंकि आजकल संयोजक और महामन्त्री का बीच में बोलना बहुत खतरनाक हो गया है बन्धु!' किया क्या जाए, बोलना खतरनाक, चुप रहना बहुत मुश्किल! बीच की स्थिति कोई होती, तो रचना-शिविर मे लायी जाती—लेकिन होती तब न? स्थिति तो साँप-छर्छूदर वाली हो गयी मेरे भाई! आह!"

स्मृतियाँ कसक रही है—दूसरा दिन कवि-गोष्ठी का था। सव-कुछ ठीक-ठीक ही चला। स्थिति नाजुक होते-होते सँभल गयी। कविजन यो भी 'माल-न्यूट्रीशन' से पीड़ित दुर्बेलकाय थे।

काव्य-प्रवाह वहता जा रहा था, वरसाती नाले की तरह 'लोग दाद दे-देकर सिर धुने जा रहे थे "इसके सिवा कोई चारा भी न था और खतरा भी नहीं। वयोकि उममें बहुत-से किंवयों के अपने लाए हुए श्रोता थे। पहले ही किंवयों ने 'हां' करवा ली थी न, कि मेरे इतने श्रोताओं को फी नहीं घुमने दिया गया, तो मेरी जूती और 'और कुछ नहीं, समस्या का हल तो निमन्त्रण में ही छपवा दिया था। सो हमने सथानों की तरह मुस्कुराकर 'हां' कर दी थी।

"सो किव सब अपनी जिम्मेदारी लेकर आए थे, सँभाल ले गये अपनेअपने वरसाती नाले को, वरना बीच-बीच में तो ऐसे में झधारी मौके आए
िक लगा, वस डूबे भाई जान रचना-शिविर-समेत : और ऐसे समय तो
लगता है, जैसे भगवान भी हूटरों के साथ है। किव की कोई सुनवायी ही
नहीं लेकिन संकट टल गया, रचना-शिविर वच गया : हम भी वच गये : '
वच गये आहं : इस चोट और पीडा को झेलने के लिए : हाय ! उपद्रवियो
ने कही का नहीं छोडा : ''

नेपथ्य में करूण संगीत फिर उभरता है—िपतामह पुनः जोर से कराहते हुए व्यथित स्वर में गाते हैं ''याद न जाये हाऽऽऽये बीते दिनो की '।'' हाहाकार से परिपूर्ण उद्घोषक का स्वर उभरता हैं

" और फिर आयी वह नाट्य तत्त्व वाली कयामती शाम आगे का हाल, स्वयं अमुकजी" "वड़े परिश्रम और चतुराई से महापण्डित वयोवृद्ध नाट्यशास्त्री श्री अमुकजी को फाँसकर 'अनावरण' के लिए लाया था" जिससे अतिवृद्ध होने के कारण वे किसी तरह अनावरण और उद्घाटन-भर ही करे—वोले न कुछ—बोलने वालों के साथ बड़ा खतरा रहता है—वे अनावरण की आड में बोलते चले जाते हैं। पर नाट्यशास्त्रीजी पक्षाघात के शिकार थे, सो इनके घोलने का खतरा नहीं था। अतः वोलने का काम

मेरा था, सिर्फ स्वागत-भाषण देना था। पर माला ही नहीं आ पायी थी न समय पर, सो मधुमूदन आकर कानों के पाम फुमफुमाया था, 'माला नहीं आयी अभी तक-वोलते जाइए'''।'

''सो वोलता रहा—गाँच मिनट वाद फिर फुसफुसाया, मधुसूदन ही---'समीने नहीं मिले, दालमीठ मेंगवा ली जाए ?'…

"माला तब भी नहीं आयी थी—मरता क्या न करता ! मैं बोलता गया "क्या बोला, इसका होश नहीं। होश तो तब आया, जब उसकी फास्ताएँ उड़ने वाली थी।"

### उद्घोषक---

"माहौल की सनसनी बढ़ती जा रही थी "दर्शको की वेसत्री के साथ।" अमुकजी—" 'एक और महाभारत' के मंचन का समय कब का हो चुका था। हम निर्धारित समय-तालिका से जुल ढाई घण्टे पीछ छूट गए थे। लेकिन अभी तो शत-प्रतिशत बक्ता ही अपने-अपने नाट्य तत्त्वों का सार-तत्त्व लिये घड़ी देखकर बरावर-घरावर समय तक बोलने पर उताह थे "वे अपने लेखों में पहले नाटक शुरू नहीं करने दें रहे थे—दर्शक, श्रोता 'महाभारत' छोड़ गुछ और देखने-सुनने को तैयार ही नहीं—समस्या ने जड़ पकड़ी।"

"हम क्या करते "न कुएँ में कूदते बनता था, न खाई में फिसलते। सो दोनों वर्गों को छुट्टा छोड़ दिया। एक पक्ष स्टेज के एक कोने में माइक खीच लाया और घाराप्रवाह नाट्य तत्त्वों का पथराब करने लगा। बोलने वाला कागज मोड़कर वापस जाये, इससे पहले ही दूसरा आ जमता।"

#### उद्घोपक---

"तब दर्शक ही क्या कच्ची गोली केन थे? पुकार हुई। रंगपुते अभिनेता मच पर उतर आये। ले महाभारत, तो दे महाभारत! श्रोता और नाट्यतत्त्व के बक्ता एक ओर तथा दर्शक और 'महाभारत' के पात्र, भीमादि दूसरी ओर "परिणामतः 'एक और महाभारत' की जगहदी-दो और 'महाभारत' रचना-शिविर में छिड़ गये थे " युगलवन्दी जम रही थी, लेकिन सुष्टि का नियम है कि जो जन्मता है, मरता भी है। उसी प्रकार जो जमता है, उखड़ता भी है। स्थित यह हो गयी कि मंच के कलाकार उखड़कर हाँल

में और हॉल के दर्शक उखड़कर मंच पर पहुँच गये।"

वितामह कूल्हे का घाव सहलाते हुए पुनः करण संगीत के बीच से कराहते है—"आह, वह दृश्य भूल नहीं सकता " भूल नहीं सकता — नार्ण तत्व' का बेच के बीच से ऋद्ध-स्वर में चीखना तथा 'मंच-समस्या' का पंडाल के चीर दरवाजे से भागने की असफल कोशिश करना "महामन्त्रीजी का उचककर मंच की रस्मी के सहारे खिडकी से कूद जाना तथा मेरा अर्थात् रचना-शिविर के आदि-संयोजक का 'नाट्यतत्त्व' के बीच छिड़ गये इस महाभारत का भीटम पितामह बनने को मजबूर हो जाना । कैसी लाचारी है कैसी मजबूरी "कि हाय-हाय ये मजबूरी "सारे कृतच्च चले गये — समासे, दालमोठ खाकर, कुर्सियों के हत्ये उखाड़कर — समूचा रचना-शिविर उजाडकर रह गया मै कूल्हे में लगे घावों को सहलाता "विसूरता " उद्योपक (बात काटकर)—"और मैं भी तो ! इस समची उठा-पटक

उद्घोपक (बात काटकर)---"और मैं भी तो ! इस समूची उठा-पटक का तटस्थ द्रष्टा मात्र "!"

### अथ मरणोपरांत

पूज्यवर ! आपके मरणोपरान्त हुई शोक-सभा के कुछ मार्मिक उद्धरण प्रस्तुन कर रही हूँ, चूंकि 'नैनं छिदन्ति शस्त्राणि ' के आधार पर और वैसे भी अपनी पूर्व-प्रकृतिवश, आप वेताल योनि मे यही-कहीं विराजमान होगे, अत पढने का ब्योंत बैठा ही लेंगे।

वक्ता नम्बरएक, तर्ज —क्या भूलूँ, क्या याद करूँ—'अगरमै भूल नहीं रहा (क्योकि मुझे सब-कुछ याद है) तो इस शहर में होने वाली पहली गोष्ठी है जिमे उखाड़ने के लिए आज 'वे' हमारे बीच नहीं है और न भविष्य में रहेंगे।' (तालियाँ वजाने के लिए अभ्यस्त हाथ उठते-उठते ही गिर गये) उनका गला भर आया।

उमे सम्भावित रास्तों से खाली करते हुए उन्होने आगे कहा, 'आज वे गोष्टियाँ वारम्वारयाद आ रही हैं जिन्हें पहले वक्तन्य के साथ ही वे उखाड़ दिया करते थे " मैंने जब भी कोई गोष्ठी आयोजित की, बुलाऊँ या न बुलाऊँ, ऐन मौके पर पहुँच जाते थे। ऐमे अनौपचारिक किस्म के व्यक्ति थे वे। "

'इधर पहला लेखक अपना वक्तव्य पढ़ना शुरू करता, उधर वे आपित्तयाँ उठ जाती तो नयी-नयी चित्त कयाकृतियों में प्रयुक्त गालियों के उद्धरण प्रस्तुत करने लगते। इस समय उनके मामने सब बराबर होते। वगैर भेदभाव का रुख अपनाये जिसे जो जी में आता कह देते। 'पल मे परलय होयगी वहुरि कहैंगी कब्व''।' वही हुआ। परलय हो गयी! मेरा यार चला गया! यह भी न सोचा कि आने वाली चित्त कृतियों की गालियों का व्यवहारोद्घाटन कौन करेगा?

'मारा जीवन साहित्य के पुनरुद्धार में लगाया और अन्त-समय मे भूल गया। दो-चार साल और रुक गया होता तो अपनी भाषा के पास उच्चस्तर की गालियों का खासा संप्रह हो गया होता। साहित्यिकों के लिए एक-दूसरे को देने लायक कुछ गालियाँ होती, अच्छी-अच्छी, पर अब पछताय होत क्या । चिड़िया उड़ गयी दोस्तो : उड़ गयी चिडिया !

वक्ता नम्बर एक ढाड़ें मार-भारकर रोने लगे तो प्रस्ताव नम्बर दो पारित होने के लिए आगे आये। आवाज कांप रही थी—'अभी भी विश्वास नहीं होता कि वे इस गोष्ठों में उपस्थित नहीं हैं। वस यही लगता है, अभी किसी कोने से उठेंगे और मुझे खदेड़ देंगे। मुझे उन सभी गोष्ठियों में पहले उपस्थित रहने और वाद से खदेड़े जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब तो वस यादें-भर शेष हैं…

'मुँह से चाहे जो कह लेपर दिल के साफ थे। जब, जो चाहे कहला लो, जब, जो चाहे लिखवा लो। ऐसी नमं दिल तबीयत के थे। सबकी वात रखते थे। अकसर एक ही व्यक्ति, एक ही कृति के लिए दो बार दोतरफी बात कह जाते थे। हंगामा मचता था, मुसीबत में फॅमते थे। पर कभी हिम्मत तही हारी। धडाधड़ पत्रिकाओं में खेद-प्रकाश के वक्तव्य छपाकर क्षमा मौग लेते। यही तो एक सच्चे साहित्यिक को चाहिए…!'

सच्चे साहित्यिक वाली वात पर 'दीवाना' के सम्पादक विलख भड़े, 'वैसा निश्छल लेखक मैंने आज तक नहीं देखा। 'दीयाना' को तो उन्होंने सदा अपना पत्र माना। कभी कोई दुराव रखा ही नहीं। तुक का, वेतुक का, जब भी कुछ लिखते, सीधे 'दीवाना' के कार्यातय में आ जाते। कहते — पुरु! और मेरे पास है ही क्या जो 'दीवाना' को समर्पित कर्छ! कृष्ण ने विदुर के घर साग खाया था। तुम्हें भी मेरा घास-कचरा चरना पड़ेगा। रचनाओं का स्तर देखोगे या मेरा प्रेम? मै हार जाता। कभी-कभी मूड में होते तो गाते, 'जाऊँ कहां तिज चरन तिहारे 'यह गीत उन्हे विशेष प्रिय था।"

कई साथी लेखकों, समीक्षकों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि उन जैसा ममपित साहित्यकार इस पीढ़ी में दूसरा न पैदा हुआ, न दिवंगत हुआ। घर में भूँजी भाँग न होती, बीवी-वच्चे दाने-दाने को तरसते होते, धोबी, ग्वाला, किरानी बाहर खड़े दाँत किचकिचाते रहते, साराश यह कि थुक्का-फजीहत की नौबत आ जाती, पर वे जल में कमलवत् छपने-छापने का ब्योत बिटाते रहते। ऐसा निश्चिन्त और विन्दास था उनका व्यक्तित्व । जिससे खुश होते, सव-कुछ दे डालने की नीयत रखते थे, लेकिन खुदा के बन्दे के पास होता ही नहीं था न कुछ ! कैसे देता ? कभी कुछ हाथ में आता भी तो खा-खिला, पी-पिला जाते । खाली हाथ आना, खाली हाथ जाना । अपना पराया तो मेरे यार ने जाना ही नहीं ! बीवी-बच्चे तक, जैसे अपने, वैसे दूसरों के, कोई नहीं है गैर बावा, कोई नहीं है गैर…

घर के किसी काम, किसी तलाश में निकलिए, वे लता मंगेशकर और आशा भोंसले के गीतों की तरह राह में खड़े रहते थे, साथ हो लेते थे। और साय तव तक नहीं छोड़ते थे, जब तक घर आकर वाथरूम में न घुस जाइए।

सड़क-फुटपाथ से लेकर चाय-कॉफी के स्टाल तक हर कही आबाद रहते थे। किसी ने एक प्याली चाय, दो आलू चॉप खिला दिए, भगवान् भगत के बस मे हो गए। अब क्या पराया क्या अपना—जिसे कही हूट करवा देंगे, जिसे कहो अध्यक्ष बनवाने के लिए हाथ उठा देंगे। ऐसा मनमीजी था मेरा यार!

आज हर छोले-भट्रे, दही-पकौड़े वाले की आंखों में आंसू है, दर्द के आंसू जाने कितनों की उद्यारी वकाया कर सबको विलखता छोड गए "हाय छोड़ गए "कइयों ने आंखों पर रूमाल रखकर सिसकते हुए कहा जन्हें याद कहाँ रहता था, इतने फक्कड़-भुरलड़ साधु किस्म के थे। भुलक्कड़ी पर कितनी यादें ताजी हो आयी कि हमेशा की तरह कॉफी हाउस में आये एक दिन; सबके हालचाल पूछे। फिर जाने क्या जोश आया कि मबके लिए कॉफी के साथ ऑमलेट का भी ऑर्डर दे दिया।

विरोधी गुट वाले दूसरी टेविल पर बैठे थे, उन्हें भी बुला लिया। खैर साहब, सब जुट आये, अपनी तीन नयी कविताएँ—'चाँदनी, चाँद ना पिंधीना', 'उवले अण्डे' और 'माटी के लोंदे' मुनायी। लोग आमलेट खाते जाते, बाह-बाह करते जाते। उसी वाह-बाही के बीच सबका साधुवाद चटोरते, हाय हिलाते, 'जरा दो मिनट को'' कहकर विनम्न भाव से मुस्कराते हुए उठे और जो 'बायहम' गये हैं तो आज तक नहीं लीटे' और अब क्या लीटेंगे! उस दिन, जिन-जिन ने ऑमलेट खाया था, मबकी आंखो

मे आँसू थे उक्त कॉफी हाउस के मालिक को तो बड़ी मुश्किल से समझ-बुझाकर चुपाया गया।

इतने शोक-प्रस्तावों के पारित होते-होते जो निष्कर्प निकला, उनका माराश यह था—निष्कर्प नंबर एक : वे किसी के भी साथ हो लेते थे, गन्दे- ने-गन्दे कपड़ों में वाहर निकल पडते थे, घटिया-से-घटिया स्तर की पिक्चरें देख डालते थे, किसी को भी, कभी भी, कुछ भी कह डालते थे—अतः महान् थे। निष्कर्ष नम्बर दो: जितने लोग उक्त शोक-सभा में उपस्थित थे उनमें किमी को भी नहीं मालूम था कि वे इतनी जल्दी मरणोपरान्त होने वाले हैं अन्यथा वे लोग पता नहीं क्या करते। शायद इस तरह हाथ मल-मलकर न पछनाते। अन्त में ईश्वर ऐसे खुले दिल, खुले मुँह वाले की आत्मा को शान्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना के साथ शोकसभा समाप्त हुई।

## तुलना—कलियुगी और सतयुगी वोटरों की

सतयुग को सतयुग ऐमे ही नहीं कह दिया जाता, उसके कारण थे। और क्या, कारण न होते तो हम आज किलयुग को सतयुग न कह देते ? लेकिन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके भी कारण है।

तो सतयुग को सतयुग कहने का सबसे बड़ा कारण यह था कि सतयुग वोटरों का युग था, कैडीडेटों का नहीं। सतयुग में चुनावों के चलने और चुनावों के बाद भी, हमेशा वोटरों की चलती थी। कैडीडेट हमेशा डरे, सहने और आतंकित रहा करते थे कि कहीं कुछ ऊँचा-नीचा न हो जाये जो वोटरों को नाराज कर दे। वोटर दिन कहते थे तो दिन, रात कहते थे तो रात। सारांश में, जो-जो पापड़ बेलवाते, कैडीडेट हँसी-खुशी बेलते। यही वजह है जो सतयुग के कैडीडेटों की कुर्सी आज तक सही-सलामत है। (यहाँ सतयुग से हमारा तात्पर्य कलियुग को छोड़कर बाकी सभी युगों से है।)

अब देखिए कैंडिडेट नवर एक — कृष्णचद्र यादव, जो हर चुनाबी अभियान में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को हराकर हमेशा भारी मतों से विजयी हुए। और होते भी क्यों न ? कभी अपने को जनाया-जताया नहीं; चुनावों के पहले भी ढोर-डंगर चराते, चुनावों के बाद भी। खानदानी का काम कभी नहीं छोड़ा, फिर भी घाघ किस्म के वोटर पर चौकन्नी नजर और चौकसी रखते थे। कोई लल्ली-चप्पो नहीं। यही कृष्णचन्द्र एक वार विदुर नाम के वोटर के घर पहुँच गए थे। घर में शायद कुछ और नहीं या या कौन जाने रहा हो, सिर्फ दिखाने के या आजमाने के लिए आराम से पीतल के कटोरे विच सरसों दा साग परोम दिया—'लो, खाओ! जो सारी कॉन्स्टीट्यूएंसी को खिलाते हो, वही तुम भी खाओ। तुम्हें मालपुए थोड़ी मिलेंगे। और नहीं खाओगे तो हथ क्या होगा, जानते हो ? चुराव हारोंगे।'

कुछ चालाक वोटर तो अच्छा खाते-पहनने को मिलने पर भी हमेशा यही रोना रोते रहते थे कि हम दीन-हीन अकिंचन, भिखारी हैं, अनाय हैं—हमारी अमेठी के भाग्य कब खुलेंगे ? और उन युगों के प्रत्याशी पाँव-पियादे, हाल-वेहाल भागकर आते थे, एक आत्तेंपुकार पर—अब की तरह नहीं कि जब तक प्रधानमन्त्री की सरप्राइज-विजिट न हो—पुकारता चला हूँ में गली-गली—गाते रहो। बड़े निश्चित, निर्देद रहा करते थे, उन दिनों वोटर।

कथा है कि एक महिला वोटर तो अपने इन्हीं चुनाव-प्रत्याशी को देखकर ऐसी विह्नल हुई कि खुद सारे पके केले खाती गई और उन्हें केले के छिलके खिलाती गई। भगवान जाने इसमें कितना सब है—कितनी भिक्त-विह्नलता, कितना त्रिया-चरित्र। लेकिन सुनने में यही आता है कि कृष्ण खाते भी गए। अब वे खाते न तो क्या करते। इमेज का सवाल था। और इमेज रग लाई। चन्द केले के छिलकों ने उन्हें भारी मतों में विजयी करा दिया।

कृष्ण को वैसे भी चुनावो में कुछ खास परेशानी नहीं उठानी होती थीं। स्त्रियों के सारे वोट पहले से ही उनके लिए रिजर्व रहने थे। एक तो संगीत-कला इत्यादि में प्रवीण थे, दूसरे विमेन-लिब आन्दोलन के सिक्तय कार्य-कर्ता। कुल मिलाकर प्राचीन काल में आधुनिक विचारधारा के प्रवल समर्थक। वक्त की नब्ज टटोले रहते थे। उस जमाने में इतनी स्त्रियों का एक-साथ विश्वास जीतना कोई हैंसी-खेल नहीं था। कृष्ण ने यह जीत लिया था। इसी से चुनाव भी जीते थे और सारे समय चैन की बंसी बजाते रहते थे।

कंडीडेट नंबर दी—राम रघुवंशी। इनकी शुक्तात अच्छी थी, अमिताभ बच्चन की तरह छोटे भाई और पत्नी-सहित चुनाव-अभियान पर निकलते थे -दूर-दराज के गाँवो तक। सीता जयाभादुड़ी की तरह सिर पर पत्ना खीच सकुचा जाया करती। यस भारतीय संस्कृति पर दिलोजान से फिदा बोटर औख मूँदकर बोट डाल जाया करते। राम की सबसे बड़ी ट्रिक यह थी कि साम्प्रदायिकता पर भाषण नहीं, डिमॉन्सट्रेशन करते चलते थे। जो मिला उसी में हुचककर गले मिल गए। अब कहने को क्या और सुनने को क्या, बोटर निहाल हो गए। राम के साथ दूसरी बात यह भी अच्छी थीं कि इनका कोई बचत-धाते वगैरह का कोई घपला न था, न अपने नाम से,

#### न भाई-भतीजों के नाम से।

फिर भी चालाक वोटरों ने बड़े-बड़े पड्यन्त्र रचे। शबरी को फाँसा कि केवल गले लगने से नहीं चलेगा - जूठे वेर खाकर दिखाये - बच्चू वड़े भेदभाव के विरोधी वनते हैं ! लेकिन राम वाजी मार ले गए । कैसे क्या चाल चली, ये तो राम ही जाने, पर विरोधी पक्ष ताकता ही रह गया। इस तरह पिछड़ी और परिगणित जातियों के बोट हमेशा विश्वास में रहे राम के। लेकिन महिलाओं के मामले में कई गलतियाँ और चुकें हो गई उनसे। सबसे भयंकर भूल जो उन्होंने की, वह थी शूपंनखा के नाक-कान कटवाने की। महिलाओं के सारे बोट उमी समय से इनके खिलाफ हो गएथे। ताड़का-बध की बात ठण्डी पड़ते-न-पड़ते यह 'एडबेंचर' कर बैठे। बही, बक्त की नव्ज टटोलने में गडवड़ा गए। ऊपर से ब्लण्डर कर दिया सीता को निष्कामन देकर । इससे अहिल्या-उद्धार वाली घटना ओवरशैंडो हो गई । राम थोड़े ओवर-कॉन्फिडेण्ट भी थे। कायदे से घोवी ने लांछन राम पर लगाया था। उन्हें, कुर्सी छोड़नी थी, सीता नही। पर कुर्सी का मीह होता ही ऐसा है। राम भी चूक गए। सीता छोड़ दी, कुर्सी नहीं छोड़ी। नही तो इमेज क्लीन-की-क्लीन रह जाती । किन्तु राजनीति के इस धोवी घाट पर पछाड़ खा गए।

गणपित गणेशजी आकार-प्रकार और भोजन-रुचियों को देखते हुए स्पट्तः ब्राह्मणों के प्रत्याशी लगते हैं। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वे खाते बहुत थे, लेकिन साथ हो यह भी प्रसिद्ध है कि वे आजकल के नेताओं की तरह जनता का नहीं खाते थे, अपने घर का और अपनी जरूरत-भर ही खाते थे।

कहा जाता है कि एक वार एक गरीव बुढ़िया ने कुढ़कर 'टिट फॉर टंट' के सिद्धान्त पर, गणेश चौथ यानी उनके 'फेलासिटेशन' के अवसर पर उन्हें वालू की पिडियां परोस दी कि लो महाराज, जैसा करते हो, वैसा भरो। अब मेरे पास पैमे नहीं तो मेबे-गुड़ की पिडियां कहां से परोस्ं? यही आलू उदरस्थ करो, और फिर तुम भी मजे लो कि हम कैसे जीते हैं! लेकिन साहब, प्रत्यक्षदिश्यों का कहना है कि गणेशजी ने खाया और खाकर शाप देने के बदले उसे सोने, चाँदी, हीरे-मोतियों से भर दिया। अब बताइये, है कोई आज-दिन ऐसा हठी बोटर और दिरयादिल कैडीडेट? उन्हें कौन समझाये कि सिर्फ बड़ी तोंद से कोई कैडीडेट बड़ा नहीं बनता, उसके लिए बड़ा दिल भी चाहिए!

शिवशंकर के बार मे अनेक भ्रान्तियाँ हैं। उनका चुनावी अभियान खासा विचित्र हुआ करता था। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मत-पेटी मे सारे वोट आतक और दहशत की वजह से पडते थे। उनके 'कोउ मुखहीन विपुल मुख काहूं जैसे चुनाव-प्रचारकों को देखते ही लोगों की घिग्घी बँध जाती थी और लोग आँखे मूँद, वोट डाल, गिरते-पड़ते अपने-अपने घरों को वापस भागते थे। लेकिन असली तथ्य यह है कि वोटर सिर्फ उनकी हुलिया देखकर ही डरते थे, वरना दिल-दिल मे उनका अदब और वेदतहा इज्जत करते थे। वे जानते थे कि ऊपर मे शक्लसूरत चाहे जितनी भयावनों हो, लेकिन दिल के वह नेक और इन्साफपसन्द है। मस्तमौला और फक्कड इतने कि जनता की हालत की सही जानकारी हासिल करने के लिए मियाँ-वीवी भेप बदलकर समूची काँनस्टीट्यूएन्सी का चक्कर मारा करते हैं और सही मौके पर सही मदद मुहैय्या करते हैं।

इसीलिए कहते हैं न कि सत्युग का बोटर ज्यादा सयाना हुआ करता या। वह ऊपरी वकुलपखी लिबास और चिकनी-चुपडी बातो मे नहीं आया करता था। साथ ही जो एक कुर्सी से उतरा उसे दूसरी कुर्सी पर विठाने की गलती भी वह कभी नहीं करता था। वह उम्मीदवारों को एक दल से दूसरे दल में सेंग्र मारने की इजाजत भी नहीं दिया करता था।

उन दिनों शक्ति चोटरों के हाथ में थी। इसीलिए राष्ट्रपति-शासन की नौबत नहीं आने पाती थी।

## मेरा क्रिकेट-प्रेम

देखिए, इतना तो आपको भी मालूम है और मुझे भी कि किकेट पर
मेरा इटरब्यू लेने किमी ने आना-वाना नहीं। तेकिन 'डैस्परेट' व्यक्ति
चया नहीं करता! तो 'डेस्परेशन' की मारी मैंने खुद ही अपना इटरब्यू दे
डाला है। लेकिन जहां तक प्रश्नोत्तर का मामला है, वेईमानी राई-रत्ती
नहीं। प्रश्न ठीक वैसे ही चुने हुए वेतुके है जैसे आमतौर पर पूछे जाते है और
जिनका उत्तर प्रश्नकर्त्ता को क्या, सारी दुनिया को मालूम रहता है। तो यह
सोध-सीधे एक ईमानदार प्रयोग-भर है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि
यह प्रयोग ढेर-के-ढेर टीबी, रेडियो और पत्र-पत्रिकाओं के एक्सक्लूसिव
इंटरब्यूओं को पढ़ने-सुनने और खाक समझ में न आने के बाद ही किया
गया है तो 'कन्फेशन' समाप्त और मुलाहिजा हो, पहला सवाल—

'सूर्यंबाला जी! जैसा कि आप जानती है और आप ही क्या, देश का बच्चा-बच्चा और मेरा खयाल है कि बड़े-बूढ़े तक जानते है और मै समझती हूँ कि व महसूस भी करते होंगे कि क्रिकेट इस देश का, यानी हमारे हिंदुस्तान का बिक थो कहे कि यहाँ के रहने वालों की जिन्दगी का एक बुनियादी हिस्सा या कहे कि एक खास अग बन चुका है" तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, यह मैं जानना चाहुँगी।

'वड़ा ही सुन्दर प्रश्न पूछा है आपने, सूर्यवाला जी ! तो पहले तो इतना अहम सवाल उठाने के लिए मेरी बधाई लीजिए, आपका यह प्रश्न बड़ा समय-सापेक्ष है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिन्दर्गा से बड़ा नजदीकी रिश्ता बनता है। और में समझती हूँ कि यह बड़ी शुभ बात है कि किसी चीज का किसी चीज के साथ नजदीकी रिश्ता कायम हो जाए। तो जवाब में इतना ही कहूँगी, जैसा कि आपके खुद कहा है, जो कि आप समझती भी हैं तो मेरा भी यही मानना है कि इस देश के हर तबके यानी समझिए कि

वच्चे-बच्चे, बूढ़ें-चूढें, जवान-जवान तक की जिन्दगी का क्रिकेट एक निहायत जरूरी हिस्सा या कहे कि उसके जीने की शर्त बन चुका है। वह यों समझिये कि किकेट तो इस देश के कण-कण में समाया हुआ है और मेरा तो खयाल है, मैं समझती हूँ कि आपका भी होगा कि क्रिकेट के बिना तो इस देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

'बहुत सुन्दर ! क्या बात कही है आपने सूर्यबाला जी'''! अच्छा तो अब एक बात बताइये मुझे । क्या आपके पित यानी हसबैड और बच्चे यानी कि चिल्ड्रेन भी किकेट में उतना ही इंटरेस्ट यानी रुचि लेते है ? तो उमके बारे मे जरा''

'अरे लीजिए, यह भी कोई पूछने की बात है? मेरी फेमिली यानी कि परिवार को तो किकेट से वेइंतहा प्यार यानी कि लगाव है। मेरी दोनों लड़ कियाँ तो रिव भास्त्री और अजहरुद्दीन पर जान छिड़कती हैं। वो कहेगी मेरा रिव भारत्री तो वो कहेगी मेरा अजहः अब आप समझिए कि पिछले एक मैच में जब भास्त्री की सेचुरी एक-एक रन के लिए एक-एक घटे इतजार करती रही तो मेरी वडी वाली तो खुदकशी पर आमादा हो गई। बड़ी मुश्किल से समझाया-बुझाया कि तू कैसी फैन है, जो इस आड बक्त उसका साथ छोड़ रही है? तब कही जाकर मानी।

'हाउ स्वीट'''! अच्छा, आपके हसबैड यानी पति ?' 'उनकी हालत तो इससे भी बदतर समझ लीजिए।' 'मतलब ?'

'मतलब उनकी मुखमुद्रा तो गुदकशी से भी एक बालिश्त ऊपर, महेर वाली हो जाती है।'

'ऐसा ?'

'जी हाँ ऐसा, उस समय तो यही लगता है कि बडा अच्छा हुआ जो यह मटेडियम में नहीं है बरना बल्लेबाज ने ज्यादा आक्रामक इनकी भावभंगिमा और कह लीजिए कि हरकते देखकर हो खिलाडी मैदान छोड बाउट हो जाते। सब पूछिए तो में अपने पति जैसे दर्शकों को स्टेडियम में जाने देने के पक्ष में हूँ ही नहीं। ऐसे लोगों और खिलाडियों के हक में मही बच्छा होगा कि वे किकेट का दूरदर्शन ही करें।'

मेरा क्रिकेट-प्रेम १४६

'अच्छा'' खैर, यह स्थिति तो तब आती है जब रन ही नही बन रहे होते ना, यानी कि खिलाड़ी पूरी खेल-भावना के तहत खेल रहे होते हैं; पर अदरवाइज ?'

'अदरवाइज तो खुशमिजाजी ही कायम रहती है खेल के दौरान, बल्कि में तो कहूँगी कि में क्रिकेट की बहोत-बहोत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि क्रिकेट की वजह से ही मेरे पित अब सुबह उठने लग पड़े हैं और चूंकि अब तो साल के ज्यादा-से-ज्यादा दिनों कोई-न-कोई मैच कही-न-कही चलता ही रहता है और कमेंटरी सुबह-सबरे से चालू हो जाती है, तो क्या बात है! ये अलस्सुबह ही नहा-धो, फेश हो, मुस्कराते हुए टीवी के सामने बैठ जाते हैं, जिससे पूरा दिन कोई खलल न पड़े। समझ लीजिए, उन दिनो हमारे घर का पूरा कार्यंत्रम क्रिकेट के हिसाब से ही परिचालित होता है। उधर लंच, तो इधर लंच, उधर टी तो इधर टी।'

'अच्छा ! तव तो वडी शांति रहती होगी घर मे ?'

'जी हाँ, और खासकर उस घर मे जहाँ ज्यादातर कयामत के बादल मंडराया करते हैं, किकेट एक खुशगवार मौसम मुहैया करता है, अमन-चैन भरा। उधर खिलाडी मैदान में इकट्ठे भी नहीं हुए होते कि हम सब टीनी के सामने इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं।'

'अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ और अगर मैंने ठीक सुना है तो अभी-अभी आपने 'हम सब' कहा, तो इसके मायने कि क्या आप भी क्रिकेट देखने और सुनने में उतनी ही...'

'जी हाँ, आपने विलकुल सही सुना है। मैं तो इस मामले में पुरुष-किकेट-दर्शक और महिला-किकेट-दर्शक के बीच किसी प्रकार के भेदभाव को मानती ही नहीं और मेरा तो यह मानना है कि आज के इस युग में जब स्त्री अपनी एक म्वतन्त्र सत्ता सावित करा चुकी है और समाज के हर क्षेत्र में पुरुष के कबे-से-कंधा भिडाकर आगे वढ़ रही है तो क्रिकेट के क्षेत्र में वह क्यों पिछडी रहे?'

'बहुत खूब! तो आप नियमित क्रिकेट के मैच देखती है ?'

'जी हो विलकुल, अभी तो पिछले मैच देखने के दौरान ही मैंने दो स्वेटरों की डिजाइन उतारी और एक दिशका के सन-ग्लासेस तो मुझे इतने पमन्द आये कि उसी शाम जिद करके पूरा वाजार छानकर खरीद लागी। यो साढे तीन सौ की चपत लग गई, लेकिन अब जिकेट-प्रेम का मूल्य तो चुकाना ही होगा।

'वाह सूर्यवाला जी ! यानी क्रिकेट-प्रेम आपकी रुचियों, आपके व्यक्तित्व मे पूरी तरह घुसपैठ कर चुका है, ऐसा कहना चाहिए, क्यों ?'

'जी हाँ, मैने तो अपने जीवन में किकेट में यहुत-मुछ मीया है। उस सीख का ही परिणाम है कि अभी तक हर मोचें पर में 'नोंट आउट' ही रही हूँ। पित के नन्ये प्रतिशत वॉल 'नो वॉल' ही होकर वापस नौटे हैं। दस प्रतिशत रन जोड़कर 'मेंचुरी' पीट लेती हूँ। यह भी बता दूँ कि मुझे हर तरह की गेंदबाजी का अभ्यास है कि कब आशामक गेंदबाजी करनी है, कब स्पिन, कब गुगली; इस घर के पिच का मिजाज मेरी मुद्ठी में रहता है। वह तो समझ लीजिए, सिर्फ खेल-भावना की कद्र करने के तिए ही कभी-कभी गेंद इनके पाले में यह कहकर लुढ़का देती हूँ कि—ये तो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रें ।'

'वाह, क्या वात है ! अच्छा, अब जरा परिवार की परिधि से निकलकर क्रिकेट को समाज और राष्ट्र के भी विस्तृत केनवास पर देखा जाए, नहीं तो जैसा कि मैं समझती हूँ और आप भी जानती होगी कि लोग फौरन'''

'जी हाँ, विलकुल समझ गई मैं। यही कहेंगे न कि आखिर तो महिला दर्शक ठहरी न! किकेट को भी चूल्हे-चौके में समेट ले गई। लगा गई चौका किकेट में भी। लेकिन जैसा कि आप जाननी हैं, वैसा ही मैं वताती हूँ कि किकेट का धरातल तो आप समझिए कि बहुत व्यापक है। और आज के दिन तो हमारा देश एक महान् किकेट-राष्ट्र के रूप में आकार ले रहा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग आज देश को जगाने की केंडिट ले रहे है उन वेचारों को मालूम ही नहीं कि देश तो सुवह चार बजे का ही जग चुका था (जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैंच चल रहे थे) और जाग-कर मजे में मैंच देख रहा था। और ये लोग जु है क्या, अब चले हैं जगाने! मेरा अनुभव तो कहता है कि देश के जितने बड़े हिस्से को किकेट जगाता है, कोई दूसरा नहीं जगा सकता और समझ लीजिए, इस देश की वेरोज-गारी से लेकर मारामारी तक की समस्या जो कुछ सेंभली हुई है, वह

क्रिकेट की वजह से ही। आज देश के हर येरोजगार युवक को जितनी चिन्ता, जितना सरोकार गावमकर के शतक और कपिल की गेंदवाजी में है उतनी अपनी खस्ताहाली की नही। या यो कहे कि उस वेचारे को सोचने की फुर्सत कहाँ? उधर रोजगार-दफ्तर में अर्जी दी, इधर क्रिकेट मैंच की कमेंटरी का अखण्ड-पाठ चालू। यस अपना सारा वोझ पैंवेलियन में उतार चितामुक्त हो लेता है।

'वाह । कमाल की बात कही है आपने तो सूर्यवाला जी ! अच्छा, अब यह बताइए कि क्रिकेट को लेकर आपके दिल मे इतना प्यार है, इतना लगाव है तो मै यह जानना चाहती हूं कि कोई चिन्ता भी है ?'

'देखिए, चिन्ता तो वस एक ही है कि कही किकेट को कुछ हो गया तो इस देश का क्या होगा? ये लाखों-लाखों लोग जो सारे भेदभाव भूल, दीन-दुनिया विसार, जुड़-मिलकर टीवी से लगे बैठे हैं, इनका क्या होगा? कहाँ जायेंगे ये लोग, झख मारने के लिए? कहाँ ढूँढेंगे अपने जीने का सहारा? आपको शायद एक बात नहीं मालूम कि किकेट देखता हमारे राष्ट्रीय चरित्र के पूरी तरह अनुकूल पड़ता है। हाथ-पाँव हिलाने तक की कोई जरूरत नहीं। घर से वाहर जा, टिकट तक ब्लॅंक मे लाने का लफड़ा नहीं। वम, यटन दवाया और मिनख्यां उड़ाते सुनते रहो कि "'उन्होंने बैट को तेजी से घुमाया और वायां पैर जरा आगे लाये, दायें पैर को जरा पीछे ले गये और बॉल को हिट कर दिया और दौड़ लिये और आउट हो गये। अब दूसरे आये "वे आ रहे हैं, उनके एक हाय में बल्ला है और दूसरे हाथ से वे अपना दायों कान खुजा रहे हैं' और आपकी उत्तेजना किकेट-विलाड़ी के कान खुजाने का भरपूर आनन्द ने रही है।'

'वहुत खूब ! क्या बात है ! आपने तो पूरा पैवेलियन ही आँखों के मामने साकार कर दिया। अच्छा एक बात और "किकेट की वर्तमान स्थित, मेरा मतलब है आज के हालात "'

'वहुत अच्छे है जी हालात, मेरा मतलब है स्थिति। यह इसी से ममझ लीजिए कि भारत कभी कृषि-प्रधान देश था, आज किकेट-प्रधान देश है। आंकड़े बताते हैं कि अम्मी प्रतिशत जनता कृषि पर निभंर है तो पच्चासी प्रतिशत किकेट पर। लेकिन देश के इतने बड़े जनसमुदाय के अनुपात मे स्टेडियमों की सख्या वहुत नगण्य है। इसलिए देश-प्रेमियों और खेल-प्रेमियों का घ्यान इस ओर आकृष्ट होना चाहिए कि जैसे पहले जमाने में कुएँ, तालाव खुदवाये जाते थे, उसी प्रकार स्टेडियम भी खुदवाये जायें। हमें गाँवों के विकास की ओर समुचित ध्यान देना है। यह तभी हो सकता है जब जगह-जगह केत-खिलहानों को काटकर बीच में क्रिकेट के लिए स्टेडियम बनाये जायें, जिससे प्रामवासियों को मैच देखने के लिए शहर तक आने की जहमत न उठानी पड़ें। उनके पैसो और धम की वचत हो।

'वाह ! वड़े बहुमूल्य सुझाव दिये है आपने ! अच्छा, भविष्य कैसा दिख रहा है आपको "और इस देश को क्रिकेट की देन के भी बारे में कुछ।"

'भविष्य तो वर्तमान से ही निर्धारित होता है जी! तो मैं तो साफ देख रही हूँ कि इस देश की परम्परा बड़ी तेजी से क्रिकेट की गेंद के रूप में भविष्य की ढलान पर लुदक रही है। विश्वास है कि आने वाली पीढियाँ उसे और आगे ही लुदकायेगी। दूसरी तरफ जनता भी कवियों को हूट करते-करते तग आ चुकी थी तो क्रिकेट ने इस तंग आयी जनता मे नया उत्साह जगाया। हूटरों की एक नयी जागरूक पीढी दी, हमारे देश को। इतना समझ लीजिए कि साहित्य को जितने व्यंग्य-लेख क्रिकेट ने दिये, किसी और विषयवस्तु ने नहीं, पित्रकाओं को जितने विशेषांक किकेट ने दिये, किमी और खेल ने नहीं।"

'धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार ! अच्छा, और कोई सन्देश ?'

'सन्देश क्या, सूचना समझिए—वस, यही कहना है कि इस देश को, इस देश के समाज और साहित्य को और भी बहुत-कुछ दिया है किकेट ने जो किसी और विशेषांक मे, किसी अन्य व्यंग्यकार द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।'

## आत्मकथा हिन्दी फिल्म के पिताओं की ...

मैं पिता हूँ, हिन्दी फिल्मों वाला। मेरा जन्म कब हुआ, मुझे ठीक-ठीक पता नही। बस, इतना जानता हूँ कि सिचुएशन की माँग और हीरो के मूड के हिसाब से जब जैसी जरूरत पड़ती है, हीरो का एक अदद पिता यानी कि बाप पैदा कर दिया जाता है। मैं भी इसी आवश्यकता की उपज हूँ।

पूरी-की-पूरी हिन्दी फिल्म में सबसे दयनीय पात्र मै ही हूँ। मुझसे ज्यादा दयनीय सिर्फ कामेडियन होता है। लेकिन उसको भी रोमास करने और हाय, पांव, कूल्हे मटकाने आदि की छूट तो रहती ही है। ज्यादातर करके उसे छोकरी भी मिलती है। लेकिन हम पिताओं के हालात तो वास्त-विक जीवन के घर-परिवारों के पिताओं से कही ज्यादा बदतर होते हैं। हिन्दुस्तानी फिल्म मे जितनी बंदिशे, जितनी रोकथाम हमारी गतिविधियो पर होती है, और किसी पात्र की नहीं। खलनायक तक सारी फिल्म में मुद्ठियां भीचे, घूंसे ताने मुस्टंड घूमते रहते हैं। जिसे चाहे उसे छेडते; मटरगण्ती करते, तीन घंटे गुजार देते है। अन्त तक पहुँचते-पहुँचते जरूर दो-चार हाथ खाने पड़ते हैं, तो उससे क्या ? तीन घंटे तो चन से कटती है । लेकिन हम पिताओं को तो हिन्दी फिल्मों में कभी तीन घंटे की पूरी उम्र मिली ही नही । चाहे कितना ही हाथ-पाँव मारो, इंटरवल तक आते-आते हार्ट अटैक के हवाले कर दिये जाते है। उसमे किसी तरह वच गये तो डायरेक्टर चुपचाप इशारा कर देगे, मीढियो में लुढ़का दिये जाने के लिए। हम फिल्मी पिता हर रोज शूटिंग पर जाते समय डरते है कि कही डायरेक्टर क्षाज ही रोल आधा काटकर नेपथ्य से इशारा न कर दे कि वस यही लुउक जाओ गोल सीढियों से ! मुझे लगता है कि फिल्म की कहानी, स्त्रिप्ट, पट-कथा आदि फिल्मी पिता को सोचकर तैयार किये जाते हैं या नही, कहना मुश्किल है, लेकिन हर फिल्म की सीढ़ियाँ जरूर पिता को ही ध्यान मे

का अर्थ है अपने पेट पर लात मारना। फिर भी डाइरेक्टर से यह पूछने की इच्छा कई बार हुई कि भैया जी, इस नमूने की औरत आपको असल जीवन में कही दिखती भी है जिसमें एक-से-एक नायाब ऐव कूट-कूटकर भरे होते हैं?

वेकिन मुझे मालूम है, इस सवाल के जवाब में डाइरेक्टर साहब हमारे सामने फौरन इन बीवियों का विलोम-रूप प्रस्तुत कर देंगे। ऐसी साघ्वी-पत्नी ने भी पाला पड़ा है एकाध फिल्मों में जिनकी दिनचर्या नीम-अँधेरे, सुबह पाँच बजे से ही शुरू हो जाती है। न खुद सोयेंगी, न पति को मोने देंगी । नहा-धो, चन्दन-अक्षत लिये पति के चरणस्पर्श के लिए हाजिर । उनका माथा बिल्कुल सिंदूरदान लगता है। उन्हे पति के जूतो से विशेष लगाव रहता है। अतः उनकी समृचित दिनचर्या के कवरेज का अस्सी प्रति-शत, उन्हीं जुतों को प्रेम से झाड़ने-पोंछने, पॉलिश करने, पति को पहनाने, उतारने और हर बार ऐसा करते समय चूमने में ही बीत जाता है। उनके हर सीन का प्रारम्भ और अन्त इसी से होता है। इस बहाने शायद वे यह दिखाना चाहती हैं कि तुमसे अच्छी तुम्हारी जूती; पर जो भी हो कुल मिलाकर जीना हराम हो जाता है। भाई साहब! उस वक्त भी इन डाइरेक्टरों का कॉलर पकड़कर यही पूछने को दिल करता है कि यार, हमें सही किस्म की वीवियाँ कव प्रोवाइड करोगे ? और यह भी कि इस किस्म को पित के पैर की जुती की जुतीनुमा औरत का आइडिया उन्हें कहाँ से वाया ?

बहरहाल हम फिल्मी पिता घुट रहे है। हर किस्म का शोपण हो रहा है। बेटा यानी कि हीरो तक हमारी लानत-मलामत करने से नही चूकता; और करे भी क्यों न? ज्यादा करके तो हीरो या होरोइन में से एक मेरे नाजायज सन्तान होती है। फिल्म में इन नाजायज सन्तानों का अस्तित्व मेरे लिए कितना नागवार होता है, आप समझ ही सकते है। कितनी बार डाइरेक्टर साहब को समझाया कि भैया जी, यह कन्ट्रोवरसी क्यों दिखाते हैं? दिवगत पत्नी के चित्र के सामने अगरवत्ती घुमवाने और खडताल-मजीरे वजवाने के बाद आप हमारी नाजायज सन्ताने दिखाकर, सब किये-कराये पर पानी फेर देते हो। लेकिन उन्हें इससे ज्यादा दिलफरेव सिचुएशन रखकर वनायी जाती है, जिससे यह आसानी से लुढ़क सके।

और अब तो नयी फिल्मों के पिताओं को पहले-दूसरे सीन में ही विलेन के रिवॉल्वर में जिन्दाबाद हीरों का बाप मुदिबाद कर दिया जाता है। मानी कि पिता को पैदा होते देर नहीं कि मौत आ दबौचती है। समझ में नहीं आता, ऐसी असमय मृत्यु के शिकार पिताओं की एक यूनियन क्यों नहीं वननी कि 'हमारा शोषण वन्द हो, हम बेमौत नहीं मरेंगे...।'

छोडिये, नहीं भी मरेंगे तो कौन-सा किला फतह कर लेंगे हम ? बंसी हालन में एक अदद दुशाला और कुछ अदद अगरबितयाँ दी जाएँगी आपको याकी धूप-दीप-नैवेद्य जैसी आपकी श्रद्धा" लीजिए और दिवगत फिल्मी पत्नी के चित्र पर घुमाते हुए जिन्दगी के छेढ घट गुजार जाइये। वहीं एक अदद दुशाला निर्माता-निर्देशक हर फिल्मी पिता को पहनाता फिरता है। हीरोइन के कपडों की इतनी काँट-छाँट और उनके पिताओं को एक नया दुशाला तक मयस्सर नहीं! कहने को घर के ड्राइंग हम में ही प्यानो रखा रहता है, पर उसे छूने की महत मनाही होती है। वह हीरो-हीरोइन के लिए रिजर्व रहता है। हमें एक अदद मंजीरा भी दिया जाता है कि बोरियत ज्यादा हो तो घर में ही बने मन्दिर के चौखट पर बैठ जाओ, मजीरा वजाते रहों।

इतना ही क्यो, एक तरफ जहाँ भारतीय समाज में विधुर पिताओं का अनुपात तेजी से घटता जा रहा है, भारतीय फिल्मों में तेजी से बटता जा रहा है। अम्सी प्रतिशत फिल्मी पिताओं को बीवियाँ नहीं बच्छी जातीं। हम ताज्य रेंड्ए बने ही गुजार देते हैं। यह भी नहीं सोचते कि जितनी जिन्दगी बच्छते हैं उनमें कुछ तो खुशहाली बरतें। जिन दो-चार फिल्मों में मुझे बीवियाँ मिली भी तो उन्हें बीवियाँ कहने में शमें से सिर झुक जाता है। वे मेरी दूसरी पित्नमाँ या हीरों की सौतेली माएँ हुआ करती हैं। साथ ही वे इतनी ककंश होती है कि लगता है इससे तो रेंडुए ही भले! ये वीवियाँ शौहर के इशारे पर नहीं बिल्क डाइरेक्टर के इशारे पर लगातार चीयती-चिल्लाती, गानी-गलीच करती और हम पिताओं की लानतें मनानत करती रहती हैं। क्या कहें, हमारी रोजी-रोटी का सवाल होता है इसीलिए सारी गाली-गलीच मह ते जाते हैं। इस बीवी को कुछ भी कहेंने

का अर्थ है अपने पेट पर लात मारना। फिर भी डाइरेक्टर से यह पूछने की इच्छा कई बार हुई कि भैया जी, इस नमूने की औरत आपको असल जीवन में कही दिखती भी है जिसमें एक-से-एक नायाब ऐव कूट-कूटकर भरे होते है?

लेकिन मुझे मालूम है, इस सवाल के जवाब में डाइरेक्टर माहव हमारे मामने फौरन इन वीवियों का विलोम-हप प्रस्तुत कर देंगे। ऐसी साघ्वी-पत्नों से भी पाला पड़ा है एकाध फिल्मों में जिनकी दिनचर्या नीम-अँधेरे, मुबह पाँच बजे से ही शुरू हो जाती है। न खुद सोयेगी, न पति को सोने देंगो । नहा-धो, चन्दन-अक्षत लिये पति के चरणस्पर्श के लिए हाजिर । उनका माथा बिल्कुल सिंदूरदान लगता है। उन्हें पति के जूतों से विशेष लगाव रहता है। अत. उनकी समृचित दिनचर्या के कवरेज का अस्सी प्रति-शत, उन्हीं जूतों को प्रेम से झाड़ने-पोंछने, पॉलिश करने, पति को पहनाने, उतारने और हर बार ऐमा करते समय चूमने मे ही बीत जाता है। उनके हर सीन का प्रारम्भ और अन्त इसी से होता है। इस बहाने शायद वे यह दिखाना चाहती है कि तुमसे अच्छी तुम्हारी जूती, पर जो भी हो कुल मिलाकर जीना हराम हो जाता है। भाई साहब । उस वक्त भी इन डाइरेक्टरों का कॉलर पकड़कर यही पूछने को दिल करता है कि यार, हमें सही किस्म की वीवियां कव प्रोवाइड करोगे ? और यह भी कि इस किस्म की पनि के पैर की जूती की जूतीनुमा औरत का आइडिया उन्हें कहाँ से आया?

यहरहाल हम फिल्मी पिता घुट रहे हैं। हर किस्म का शोषण हो रहा है। येटा यानी कि हीरो तक हमारी लानत-मलामत करने से नही चूकता; और करे भी क्यों न? ज्यादा करके तो हीरो या होरोइन में से एक मेरे नाजायज सन्तान होती है। फिल्म में इन नाजायज सन्तानों का अस्तित्व मेरे लिए कितना नागवार होता है, आप समझ ही सकते हैं। कितनी बार डाइरेक्टर माहब को समझाया कि भैया जी, यह कन्ट्रोवरसी क्यों दिखाते हैं? दिवंगत पत्नी के चित्र के सामने आरवत्ती घुमवाने और खडताल-मजीरे बजवाने के बाद आप हमारी नाजायज सन्ताने दिखाकर, सब किये-कराये पर पानी फेर देते हो। लेकिन उन्हें इससे ज्यादा दिलफरेव सिचुएशन

मिलती ही नहीं।

हमे खासी शिमन्दगी से गुजरना पड़ता है कि हम दो, हमारे दो के इस युग में जब लोग-बाग जायज मन्तानों को नहीं सुलटा पा रहे तो हम नाजायज सन्तानों की कतार लेकर हाजिर रहते हैं। आखिर हमें इतना ऐंटी-नेशनल दिखाने का मकसद? हीरोइन की इज्जत पर आंच आती है तो चारों तरफ से हाय-हाय मच जाती है, लेकिन हमारी पगड़ी सरंआम उछाली जाती है और कोई उफ तक नहीं करता!

आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दुस्तान-भर के फिल्मी पिता एक-जुट होकर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाये। डाइरेक्टरों के दरवाजे पर, मेटों की घुमावदार सीढियों से नारा लगायें "हम नाजायज सन्तानें नहीं पैदा करेंगे"!

हमारा शोपण : बन्द हो…।

# गधों के आयात के सेवाल प्रात्मा दि

मुबह-मुबह अखबार में खबर पढ़ी—'विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ है वि सरकार भारी संख्या मे गधे आयात करने जा रही है।' पढ़कर एक धक्का सा लगा। यह हमारी सरकार को क्या सुझी? उल्टे बांस बरेली को!

में तो अब तक यही समझती थी कि अपना देश गधो की सख्या औं स्थिति की दृष्टि से पूर्ण आत्मिनिर्भर हो गया है, लेकिन यहाँ गधे आयार करने की बात हो रही है! तो क्या हम भ्रम मे थे? तो क्या इतने वर्षों कं जी-तोड़ कोशिश के बावजूद हम अभी गधो की दृष्टि से आत्मिनिर्भर नई हो पाये? अरे होना तो यह चाहिए था कि हम विदेशों को गधे निर्यार करते। लेकिन अभी तक हमें उलटे विदेशों से गधे आयात करने पडते है

देश में बहुत, लेकिन उनकी नस्ल जरा गड़बड़ है। अतः हो सकता है, यह उनकी नस्ल-मुधार-योजना के लिए उठाया एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। पूरी की-पूरी कौम की नस्ल सुधारने की प्लानिंग—कमीशन वाली यह बात मुझे जैंची। बात भी ठीक है। क्वाटिटी भले ही भरपूर हो, लेकिन क्वालिटी भी तो होनी चाहिए न

फिर भी मन मे रह-रहकर कसक उठती कि चाहे जो हो, पर नाम तो खराब हुआ न अपने देश का—िक भारत-जैसा देश भी गधे आयात करने की बात कर रहा है ! लोग तो हैंसेंगे न ! अरे, यही तो एक चीज थी, जिसकी यथेप्ट मात्रा और संख्या पर हमें गर्वे था, जो समाज के हर क्षेत्र मे

किमी-न-किमी रूप में कही-न-कही मौजूद थां, अपने पिता-पुत्रों की तीन पीड़ी महित। लाड में, प्यार से, खीझ से, गुस्से से—कहने का अर्थ है कि कमी भी वात हो, 'अब्बल दर्जें के गधे' और 'गधे के बच्चे' के बिना शुरू ही नहीं होती। बाप बेटें को कहता है, बेटा वापस अपने बेटें को। इस तरह अपने-आपको दुहराता चलता है। अब ऐतिहासिक परम्परा तो दूपित हुई न ' एक इतनी अपनी और खांटी-सी सांस्कृतिक चीज पर भी 'इंपोटेंड' का उप्पा लगा न ! यूँ 'इपोटेंड' तो हमारें अति प्रिय, अजीजतर शब्दों में से एक है, लेकिन इसके माय टींं बींं , जूमर, मिक्सर जैसा कुछ छुड़ा हो तब न " 'इपोटेंड गद्या ।' "यह भी कोई बात हुई !

साहित्य के चरागाह पर भी एक दृष्टि डालिए, तो ज्यादातर साहित्य गधा ही चरता नजर आयेगा। काव्य के नवीं रसो का परिपाक गधे के तिनी सम्भव ही नहीं। उदाहरण के लिए रौद्र-रस का पूरा परिपाक तब तक होता ही नहीं, जब तक गुस्से से लाल होकर, योद्धा नायक अपने आदिमयों पर यह कहकर हुकार न उठे—िक 'अब गधे की तरह खड़े-खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ टूट पड़ो दुश्मनों पर!'

वैसे शब्द-सामर्थ्य की दृष्टि से इसके समकक्ष बस एक शब्द और बैठता है 'उल्लू'। लेकिन उल्लू को अक्सर पट्ठों का सपोर्ट लेना पडता है, जबकि गधा अपने-आपमे पूर्ण है।

और फिर गधा शान्त-रस का तो प्रतीक है ही। ताउम्र शान्ति से लादी ढोता चलता है। असल में देखा जाये तो हमारे देश में शान्ति का प्रतीक गधा ही माना जाना चाहिए था पर, यहाँ तो 'सोसँवालों' की चलती है, वरना शान्ति का प्रतीक कबूतर कैसे मान लिया गया ? एक मिनट तो उसकी गुटरगूँ शान्ति से बैठने नही देती।

और हास्य रस के लिए तो कुछ भी नहीं, सिर्फ उसकी एक आवाज -

शृंगार रस के लिए जो आयु सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है उसे, जैसा कि न्यको मालूम है, गदहपचीसी की उम्र कहा गया है। अपनी उम्र के पच्चीसब साल तक हर युवक शृंगार-काल से गुजर चुका होता है, छक चुका होता है। ज्ञान के चक्षु तो तब खुलते है, जब पूरा-का-पूरा 'शृंगारदान' उनके गले से बाँध दिया जाता है और हाथों में नमक-तेल-लकडी की लिस्ट।

हाँ तो बात आयात-निर्यात की हो रही थी और हम कह रहे थे कि अब तो हम प्रगति करते-करते इम चरण तक पहुँच गये हैं कि हम भी कुछ निर्यात कर सके। सरकार समाज के हर तबके को, जो कुछ वह चाहे, उसे निर्यात करने की मुविधा और प्रोत्माहन दे रही है। अभी कल ही हमने फुटमाथ से 'एक्सपोर्ट क्वालिटी' चने-कुरमुरे खाये थे और परसो एक बूढे शेख के साथ दस-पन्द्रह निर्यात होतो विच्चयाँ देखी थी। कहने का मतलव कि निर्यात की भी तकनीक और तमीज होनी चाहिए, वस। अरे, कमीजे एक देश से मँगवाइये, वटन लगाकर दूसरे देश को निर्यात कर दीजिए! पाजामे वाहर से मँगाइये नाई डालकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दीजिए! इनर चाहिए, हनर!

तो कुल मिलाकर एक्सपोर्ट का वाजार वहुत व्यापक है, फिर गधों के माथ ही यह अन्याय क्यो ? आखिर हमें देश की आबादी भी तो घटानी है ! मैंने कई एक्सपोर्ट स्पेशलिस्टों से वात की, परिचर्चाएँ भी आयोजित की। लोगों का कहना है कि गधे है तो वहुत, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी के नहीं, इसलिए पहले हम गधे आयात करेंगे, नस्ल सुधारेंगे, फिर निर्यात करेंगे। वहीं कमीज और वटन, पाजामें और नाडेवाला प्रोसेस यहाँ भी अपनायेंगे।

इस प्रक्रिया में बहुत-से लोग तो मुझे ऐसे मिले, जो विदेश जाने की मुविधा मिलने के नाम पर सहर्ष गधो की जमात मे शामिल होने को तैयार थे, लेकिन वही, नस्लवाली बात आड़े आ गयी और रह गये।

कुछ लोगों ने पूरी मुविधाएँ और प्रोत्साहन न मिलने की भी शिकायत की। मैंने उनसे कहा, 'क्या कहते हैं, इतनी सारी सुविधाएँ तो आप लोगों को दी जा रही है! और तो और, भुरू से आखिर तक, शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है कि सब-कुछ पढ़-लिख और डिग्नियाँ हासिल करने के बाद भी लोग गधे-के-गधे रह जाये, फिर भी आप कहते हैं कि अपने देश में सुविधा और

प्रोत्साहन नही ? मेरे इस ज्वलंत और चुनौती-भरे प्रश्न के उत्तर में लोग देश के विरुद्ध योलने से हिचके। सिर्फ सिर झुकाकर आपस में कानाफूसियाँ करते रहे। मैंने दुवारा जोर देकर पूछा, 'वताइए, आपकी क्या समस्या है, क्या वात है ?'

वडी मुश्किल से जनमें से एक ने मुँह लटकाये-लटकाये कहा, 'कुछ नही, हमें देर हो रही है, जाना है।'

'कहाँ ?'

'लादी ढोने', उन्होने कहा और चुपचाप खिसक लिये।

## परीक्षा-भवन की नयी आचार-संहिता

छात्र-संघ के नवनिर्वाचित, यूनियन-लीडर के पद से दिये गये भाषण की प्रतिलिपि—

सहयोगियों ! सबसे पहले इस पद को सुशोभित करने का दायित्व मुझे सीपने के लिए हार्दिक धन्यवाद ! सच-सच कहूँ तो मैंने आप लोगो को मड़काते समय, क्लास से वाक्-आउट करने के लिए ललकारते समय, नेवचररों और डांन का घेराव करवाते समय तथा इँट-पत्यरों की थोक एवं फुटकर सप्लाई करते समय, इस हद तक कामयाबी की उम्मीद तो नहीं ही की थी! में तो दोस्तो, 'मा फलेपु कदाचन' के सिद्धांत पर चला था कि मार घड़ाधड़ रोड़े-पत्थर—फल की जिन्ता क्या ? और देख लीजिए कि हमारी पत्थर-बाजी क्या रंग लायी कि आप सबने मुझे छात्र-सघ के अध्यक्ष का वाज ही सौंप दिमा। बहरहाल, ईश्वर और छात्र जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं। आप प्रभावित हो गये, अच्छा ही हुआ वरना में छात्रसंघ के अध्यक्ष-पद से भाषण देने के बदले इस समय रोजगार-दप्तर के बाबू को, बगल में दरख्वास्त दवाये, लस्सी पिला रहा होता।

हाँ, तो आज हम सब जो यहाँ एकत्र हुए है, उसका कुछ मकसद है। हमेशा हम छात्र किसी-न-किसी विशेष मकसद से ही एकत्र होते हैं, यह तो अब पुलिस भी भली-भांति जान गयो है। जब हमारे और पुलिस के मकसद दकराते हैं तो बहुत-सी सरकारी, गैर-सरकारी समस्याएँ चुटकी बजाते हल होने लगती हैं। हम यह सोचकर ही कदम आगे बढ़ाते हैं कि आज के छात्र कल के शासक नहीं, बरन् आज के छात्र आज के ही शासक है। (तालियाँ)

दोस्तो, हमारी तवाही की कहानी आज से नहीं, तब से प्रारम्भ होती है जब जिंदगी-भर न भूलने वाली बरसात की रात में आचार्य लोग दो मुद्ठी चने देकर सुदूर जंगल से लकड़ियां लाने के लिए हमे भेज दिया करते थे।

इतनी मशक्कत के बाद भी हम छात्र अपने हठवश जो कुछ थोड़ा-बहुत मीख पाते, उसे जाते समय गुरु-दक्षिणा के रूप मे अँगुठा कटवाकर ने लिया जाता था । तानाशाही का इससे वडा उदाहरण कही मिल सकता है भला? और आज, जब हम एकलब्य के वेताल को कधे से लटकाये, हाथ मे द्रोणा-चार्य वाला चाक् लिये, हर शिक्षक के पास एकलब्य का कटा अँगूठा ढूंढ रहे हैं, तव हमे अनुशासनहीन बताया जा रहा है। एकलब्य परममूर्ख था, जो उमने अपने अँगूठ के रूप में आने वाली सन्तति की नाक कटाकर रख दी। खैर ' अब हम दिखा देना चाहते हैं कि छात्र, जो मेड तोडकर बहते पानी को रोक सकते हैं, चलती ट्रेन और परीक्षाएँ भी रोक सकते हैं। हमारे पाम एकलच्य और आरुणि की संत्रमित क्षमता है, केवल उसका उपयोग हम आधुनिक संदर्भ में करते हैं। हमने सब धर्मों में श्रेष्ठ 'क्षात्र-धर्म' को ही अपना धर्म मान लिया है और इस धर्म तथा इस धर्म में सहायक सामिप्रयों की सहायता से हम शिक्षा में समाजवाद लाने की जीतोड कोशिश कर रहे है। सिनेमा हॉलो से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म और चौराहो की पान की दुकानो तक- हर विद्यार्थी इस दिशा में सजग है। विद्यालय में समाजशद लाने का दायित्व कुछ अधिक कर्मठ सहयोगियों को सीपा गया है। ये इस बात पर कड़ी दृष्टि रख रहे हैं कि विद्यालयों में चल रही परीक्षाएँ समाज-बादी एव सुविधावादी मिद्धान्तो के अनुरूप हों।

सारे दायित्वों के वावजूद हम अपने प्रमुख उद्देश्य में अपरिचित नहीं कि हमें परीक्षा में पास होना है। सो, हम स्वयं अपने महयोगी बन्धुओं को पास कराकर ही रहेंगे। (तालियाँ)

इस दृष्टि ने मैंने गर्वमम्मति से परीक्षार्थी एवं परीक्षकों के लिए एक संशोधित आचार-सहिता बनायी है, जो छात्रो एवं परीक्षकों, दोनो पर समान रूप ने लागू होगी। आचार-महिता इस प्रकार है—

(१) प्रक्रमपत्र, उस प्रश्नपत्र की सही और गटीक प्रतिलिपि होंगे, जिसे यूनियन-सीडर सिट्त वरिष्ठ छात्र नेताओं ने डीन का घेराव कर उन्हें इस सौग के साथ दिया था कि परीक्षा में यही प्रश्नपत्र दिये जाएँगे।

(२) परीक्षा-भवन से प्रवेश के सम्यन्ध से कोई प्रतिबन्ध नहीं माना जाएगा। पास होने की जिस्मेदारी हमारी है और हम उसके प्रति सजय हैं।

- (३) प्रश्नवत्र देखने के प्रचात् यदि विद्यार्थी चाहे तो उसमें सशोधन ची प्रार्थना कर सकते है। संशोधन की स्वीकृति का अधिकार समान रूप में मभी निरीक्षकों को प्राप्त होगा, चाहे साहित्य की कक्षा में गणित का ही निरीक्षक क्यों न हो; नियम समान रूप से लागू होगा।
- (४) परीक्षार्थी उत्तर-पृक्तिका के एक तरफ लिखे, चाहै दोनो तरफ, अथवा किसी भी तरफ नहीं, इसका उसे मिलनेवाल प्राप्ताकों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
- (१) आज का, सामाजिक, राजनैतिक, यानी हर दृष्टि से सिक्य छात्र लगातार तीन घंटे परीक्षा-भवन में नहीं बैठ सकता, अत एक सामा-जिक प्राणी के रूप में वह परीक्षा-भवन के बाहर आवागमन कर सकता है।
- (६) यह सुविधा निरीक्षकों को भी समान रूप से प्राप्त होगी। छात्र नेता इसके लिए सहर्ष अनुमति देगा।
- (७) परीक्षार्थी यदि किसी विवादास्पद प्रश्न पर परस्पर विचारो का आदान-प्रदान करना बाहें तो उन्हे इसका अधिकार होगा। हम दावे के साथ कहते है कि इससे निरीक्षकों का कोई अहित न होगा। संघर्षकी स्थिति तभी आयेगी, जब निरीक्षक या पुलिस हस्तक्षेप की कोशिश करेगे।
- (५) प्रत्येक परीक्षार्थी के चारी और इतना स्थान ही कि वह घर से लाधी गयी सदमं-पुस्तकों एवं गैस-पेपसं को रख सके एवं आवश्यकता पड़ने घर निरीक्षक महोदय से अपने विषय से सम्बद्ध कोई भी पुस्तक माँग मके। परीक्षार्थी की जहरत की पुस्तक निरीक्षक उसे हर स्थिति में उपलब्ध करायेगा।
- (६) बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों की और से प्रत्येक विषय के परीक्षकों के नाम एवं पतों की लिस्ट परीक्षार्थियों को नि शृल्क वितरित की जानी चाहिए। इससे शिक्षक एवं विश्वविद्यालयों के अधिकारी उन खतरों से सहज ही मुक्त हो सकेंगे, जो उन्हें आयेदिन त्रस्त किये रहते हैं। तब परीक्षार्थी सीधे तौर पर अपने परीक्षकों से ही निपट लेंगे।
- (१०) परीक्षार्थी को अधिकार होगा कि वह अनुशासन की रक्षा के लिए छुरी-चाकू-जँसा कोई भी एक हथियार रख सकता है। हम विश्वास दिलाते है कि इनका उपयोग हमारे सहयोगी आक्रामक नहीं, वरन्

मुरक्षात्मक रूप से करेंगे, जिस तरह पुलिस करती है।

- (११) प्रत्येक विषय के प्राप्ताक विद्यार्थी को सूचित कर, उसकी अनुमित के पश्चात् ही, परीक्षाफल के रूप मे घोषित किये जा सकेंगे। विना भेद-भाव एव पक्षपात की नीति अपनाये सभी परीक्षार्थियों को प्रयम श्रेणी मे उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का समाजवाद लाना चाहते है।
- (१२) अन्तिम चेतावनी के रूप में हम परीक्षको, निरीक्षको, उपकुल-पति तथा पुलिस से अपील करते हैं कि उपर्युक्त आचार-संहिता का शार्ति-पूर्ण ढंग से पालन होने पर, हम किसी प्रकार की असामाजिक स्थिति उत्पन्त किये बिना अनुशासन बनाये रखेंगे। साथ ही समस्त अधिकारीगण सहित, पुलिस-परिवार के कुशल-क्षेम को अपना दायित्व समझेगे। (तालियाँ)

## बड़े बेआबरू होकर कला-वीथी से हम निकले...

अपनी इस दो कौडी की जिन्दगी और ईश्वर से मुझे बस एक ही शिकायत है कि उसने मुझे सव-कुछ दिया, सिर्फ 'कला' को समझने की बुद्धि नहीं दी। अब तो लगता है, यह तमन्ना दिल मे लिये-लिये ही एक दिन कूच कर जाना होगा। वह दिन दोनों में से किसके लिए ज्यादा मुभ होगा, नहीं कह सकती। मेरे लिए या कला के लिए?

ऐमा नहीं कि इस दिशा में कुछ किया नहीं जा सकता था। वेशक, किया जा मकता था; जैमें या तो वह मुझे इस लायक बना देता कि मैं 'कला' को समझ मकूँ या कला को इस लायक बना देता कि उसे समझा जा सके। लेकिन दोनों में से कुछ भी न हो सका। सिवाय इसके कि कला-वीथियों में आर्ट गैलरियों में अपना-मा मुँह लियं कोरी-की-कोरी लीट आयी।

शायर होती तो कहती-

बड़े वेआवरू होकर तेरे कूचे से हम निकले : "

जी हाँ, निकले नाक कटाकर और इज्जत का टका कला-वीथी के कदमों में लुटाकर।

सोचती हूँ तो हैरत होती है—कलाकारों ने भी क्या अजीबो-गरीद चीज बनायी है यह 'कला' कि भगवान् की बनायी सब चीजों के ऊपर हो गयी। यानी भगवान् की बनायी सृष्टि की ज्यादातर चीजे सिर में समा जाती हैं, लेकिन आदमी की बनायी कला सिर के ऊपर से निकल जाती है। इस शिमन्दगी, इस कोफ्त को जिन भोगा तिन जानियां ....

आगे क्या कहूँ, शायर होती तो कहती !

एक बार कला-बीथी लगी थी। चित्रकार अमुक जी भी वही बैठे थे। मैंने कमर कस के कला को समझने का बीड़ा उठाया और भगवान् का नाम लेकर कला-दीर्घा में प्रवेश कर गयी जैसे हनुमान् जी सुरसा के मुँह में प्रवेश कर गये थे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गये थे, बिना आगा-पीछा सोचे "होइहैं सोई जो राम रचि राखा

संप्रति, कला-वीधी में पहुँची और कलाकार ने जो रिच राखा या उसे हर एंगिल से, पूरे मनोयोग से समझने की पुरजोर कोशिश में लग गयी। दो-चार चित्रों के बाद ही कामयाबी कदम चूमती-सी लगी, क्योंकि पहला चित्र ही साफ-साफ समझ मे आने लगा था। हरे-भरे बैंक प्राउँड में चित्रकार ने पेड़ बनाया था— वस, अच्छा चित्र था। भला हो चित्रकार का! समझ बढ़ी, तो आत्मविश्वास बढा, जिज्ञासा बढी और ज्यादा जानने की-सी; अमुक चित्रकार जी के पास पहुँची, पूछा—

'अमुक जी, इस चित्र के पेड़ को बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?'

'पेड ? पेड़ कहाँ है ?' उन्होंने हैरानी से मुझे देखते हुए पूछा। 'क्यों ? ये क्या रहा ये 'ये वाला'''

'वह पेड़ नहीं, औरत है !' अमुक जी मुझे पूरी तुच्छता से घूरा और पलट लिये।

लीजिए हो गयी छुट्टी। कला के घर को खाला का घर समझ बैठी। वहीं कोफ्त, कुढ़न और शिमन्दगी। शायर होती तो कहती—न ये थी हमारी किस्मत'''

शायर नहीं थी, सो चुपचाप विसियामी-सी विसक ली। मन में रज था कि एक चित्रकार को दिल भी दुखाया। इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार हो ? मैं जल्दी-जल्दी दूसरे चित्र को देखने लगी।

दूसरा चित्र देखा। वह भी एक पेड ही था। मैंने मन को समझाया, यानी यह भी एक औरत है। उसके बाद तीसरा चित्र एक औरत का ही था। मैं मोच में पड़ गई। जी पेड दिखता या, वह तो औरत थी; अब यह जो औरत थी, अब यह जो औरत दिख रही है सो कला के हिसाब से क्या हो सकती है? पेड़? अमुक जी से पूछती हूँ, इस पेड़ को, नहीं इम औरत की, नहीं इस चित्र की यही ठीक रहेगा। इसलिए जाकर पूछा—

'इस चित्र की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ?' 'कौन-से चित्र की ?' 'यह औरत वाला ?'

'वह ' वह तो मिल की चिमनी का चित्र है !'

'अजी क्या कहते हैं! सोचकर देखिये कही आपसे भूल तो नहीं हो रही ? देखिये ये औरत के लम्बे-लम्बे बाल

'वह बाल नही, चिमनी से उड़ता हुआ धुआं है।' अमुक जी धुंध-लायी आवाज में बोले —'दरअसल मैंने महानगरीय प्रदूषण की जीती-जागती तस्वीर खीचनी चाही है.''

'लेकिन फिर औरत के रूप में क्यो ?'

'सामाजिक प्रदूषण का चित्र खीचना था न, इसलिए औरत से अच्छा माध्यम और क्या मिलता ?'

'औरत को आपने और किस-किस प्रतीक के माध्यम से चित्रित किया है?'

'कोई एक-दो प्रतीक हो तो गिनाऊँ। यहाँ ही जितने चित्र टैंगे हुए है उनमें से ही औरत कई चीजों की प्रतीक बनाकर चित्रित की है मैने!'

'आपकी इस लाइन में तो सारे पेड़-ही-पेड़ है ...'

'जी हाँ, यानी औरतें-ही-औरते '

'और जितनी औरतें उतने यथार्थ !'

'आइये देखिये, मैंने चित्रों में आज के जीवन का यथार्थ किस प्रकार दिखाया है।'

वे फिर से एक वृक्ष के चित्र के पास ले गये। वह खूव मजे का मोटे तने वाला दमदार वृक्ष था।

अमुक जी बोले—'ध्यान से देखिये, आप इसमे जीवन का यथार्थ पार्येगी।'

मैंने ध्यान में देखा, जीवन का यथार्थ नहीं दिखा, हाँ उस चित्र के कोने में एक दुवला मीकिया-मा शुतुरमुगं दिखा। वह चोंच में कुछ दवाये था।

थोडी हिम्मत जुटाकर पूछा—'यही न ?'

'जी हाँ" कुछ समझी आप ?'

अब तक के अनुभव के आधार पर मैं इतना समझी थी कि यह शुतुरमुर्ग

और चाहे जो हो, शुतुरमुर्गे हर्गिज नहीं हो सकता। इसलिए ईमानदारी में कहा-

'जी हाँ, नही समझी, क्या है यह ?'

'उस औरत का पति।'

'किस औरत का?'

उन्होंने मोटे दमदार तने वाले वृक्ष की ओर हिकारत से दिखाकर कहा-

'इस औरत का ।'

'और'''और वह चीच में क्या दबाये हैं ·· ?'

'नाश्तेदान लेकर दफ्तर जा रहा है, और क्या ?'

मेरा सिर कलामुडियाँ खा रहा था। लग रहा था, मैं कला-दीर्घा में नही, लखनऊ के वड़े इमामवाडे में हूँ। झिझकते-झिझकते पूछा---

'एक बात बताइये, आप लोग पेड़ को पेड और औरत को औरत की तरह नहीं बना सकते?'

'बना नयो नहीं सकते ?' उन्होंने सगवं कहा।

'फिर ?'

'लेकिन फिर हमारे और ऐरे-गेरे कमशियल आर्टिस्टों मे फर्क क्या रह जायेगा ?'

'यानी?'

'यानी कला के धर्म का निर्वाह हम कैसे कर पायेगे ?'

'लेकिन, औरत और वृक्षों के प्रति भी तो आपका कुछ फर्ज बनता है !'

उन्होंने मुझे इस तरह कोधित दृष्टि से देखा जैसे वरावर से सरवर करने वाले काकभुशुष्डि को कौआ बनाने से पहले उनके गुरु लोमश मुनि ने देखा होगा। शायर होती तो कहती—

> वो करल भी करते है तो चर्चा नही होती। हम आह भी करते हैं तो "

लेकिन शायर नहीं थी इसलिए फिर से चुपचाप खिसक ली। आते-आते जरा दूर पर एक चित्र दिया। वह सोलहो आने औरत ही थी लेकिन पास जाकर देता तो, उसके नाक, कान, होठ सब गायब''' खुदाया ! क्या रहस्य है ? अच्छी-भली औरत, सलीकेदार हाथ-पाँव, लेकिन नाक-नक्ये गायब ! अमुक चित्रकार जो के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, पास खड़े एक सज्जन से पूछा—

'क्यों भाई साहब ! इस औरत के आँख, नाक, कान, वगैरह क्या हो गये ?'

'कला को समर्पित '''

उन्होंने संजीदा आवाज में कहा और इधर चित्रों की ओर बढ गये। मैं एक बार फिर वेआबरू होकर कूचे से निकल आयी।

## नेपथ्य का चम्पू नाटक

नेपथ्य में पित-पत्नी दोनों है, इसका संकेत देने के लिए जितना कुछ रणभेरीनुमा वजना-गूँजना चाहिए, सब बजेगा और गूँजेगा। स्टेज के आर-पार' अन्दर से चीख-पुकार, गरज-तरज और छठा-पटक की आवाजें, साथ ही वीच-वीच में पैन, कितावें, आलू, गाजर, मर्दानी चप्पलें, जनानी सेंडिलें तथा एकाध चम्मच आदि रसोई के संयन्त्र स्टेज पर फेंके जायेंगे। संगीत वनाम कोलाहल जान्त होता है। नायिका बाल खोते, एक हाथ में पैन, दूसरे हाथ में कुछ मुड़े-तुड़े कागज या फटी-सी डायरी लिये आती है। नायिका: (दर्शकों से) देखते हैं न आप "ये मर्दानी घुड़ कियां" ये जनानी सिसकियां ? यह कोई व्यावसायिक मंच नहीं, हर घर के नेपथ्य में चलने वाला समान्तर नाटक है। और नायक ? (शरमाकर, संकोच-भरे स्वर में) जी, हां। 'वे' ही है, अरे वे ही" (गाती

है)

देखते नहीं "

में कैसे नाम लूँ उनका
जो गरजा करते हैं हरदम,
जो वरसा करते हैं हरदम कें हूँ के हूँ के हूँ के (किल्मी तर्ज : जो दिल में रहते है हरदम) और नायिका ? जी हाँ, में ही हूँ नायिका । (नि:श्वास भरकर) कितना मादक है किसी ऐसे नाटक की नायिका बनना "और नायिका ही क्यो ? नायिका बनाम लेखिका, बनाम कवियती ।

यह कागज, यह कलम यह लेखन की धार महीने के बजट के खिचे हुए तार, सीली हुई उडद (सखि, आया मधुमास) धोबी का हिसाव, लगता है शायद एक पायजामा कर दिया गायव ! पैसे कार्टू या दे दूं ?

(नयी कविता के दंद्र)

और वीच-वीच मे शायरी के दौर भी तो मुलाहजा फरमाइए<sup>…</sup>

> छोटी-सी वात शराफत की भी इनसे कही नहीं जाती— कुछ वो गरमाये रहते हैं कुछ हम घबराये रहते हैं।

नायिका: (बतर्ज अमीन सयानी) जी हाँ, साहब, तो इस तरह से समझ लीजिए इस नाटक के नायक यानी "यानी मेरे 'वो' घर सर पे उठाये रहते हैं।

> (बुलंदी में हैंसना शुरू ही करती है कि अन्दर से नायक की गरजदार आवाज आ जाती है।)

नायिका: (सिटपिटाकर) लीजिए लीजिए, वे आ गये। हाय! उनके हाथों में तो आज आये, ताजे, सशक्त मन को छू लेने वाले सपादको, संयोजको, प्रशासकों, पाठकों के पत्र भी हैं। हाय राम, मुझे तो नये नाटकों का दिशाश्रम हो रहा है:

> में इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ "कहाँ जाऊँ, मदद करो सन्तोषी माँऽऽऽऽ

(दर्शको मे) वया कि वो क्या आये मेरी शामत ही समझ लें, आयी।

(नायिका स्टेज के दूसरे कोने में दुवक जाती है। नायक एक हाथ में पतली-लचीली छड़ी फटकारता, दूसरे में कुछ लिफाफे लिये आता है।)

नायक : (गरजकर) कहाँ गयी ? वहाँ क्यो खड़ी है ? चल निकल, इधर आ ! (लिफाफे फेंककर) बोल, कहाँ से आये हैं ये प्रेमपत्र ?

## नेपथ्य का चम्पू नाटक

नेपय्य में पित-पत्नी दोनों है, इसका संकेत देने के लिए जितना कुछ रणभेरीनुमा वजना-गूंजना चाहिए, सब बजगा और गूंजेगा। स्टेंज के आर-पार अन्दर से चीख-पुकार, गरज-तरज और उठा-पटक की आवार्ज, साप ही बीच-बीच में पेन, किताबें, आलू, गाजर, मर्दानी चप्पलें, जनानी सैडिलें तथा एकाध चम्मच आदि रसोई के संपन्त्र स्टेज पर फेंके जायेंगे। संगीत बनाम कोलाहल जान्त होता है। नायिका बाल खोले, एक हाथ में पेन, दूसरे हाथ में कुछ मुड़े-तुड़े कागज या फटी-सी डायरी लिये आती है। नायिका: (दर्शकों से) देखते हैं न आप " ये मर्दानी घुड़िकयों " ये जनानी सिसिकयों? यह कोई व्यावसायिक मंच नहीं, हर घर के नेपथ्य में चलने वाला समान्तर नाटक है। और नायक? (जरमाकर, संकोच-भरे स्वर में) जी, हां। 'वे' ही है, अरे वे ही " (गाती है)

में कैंसे नाम लूँ उनका जो गरजा करते हैं हरदम, जो वरसा करते हैं हरदम : ॐ हूँ ऽऽ हूँ ऽऽ (फिल्मी तर्ज : जो दिल में रहते है हरदम) और नायिका ? जी हाँ, मै ही हूँ नायिका । (नि.श्वास भरकर) कितना मादक है किसी ऐसे नाटक की नायिका वनना "और नायिका ही क्यों ? नायिका बनाम लेखिका, बनाम कवियती । देखते नहीं "

> यह कागज, यह कलम यह लेखन की धार महीने के बजट के खिचे हुए सार,

सीली हुई उडद (सखि, आया मधुमास) धोबी का हिसाब, लगता है शायद एक पायजामा कर दिया गायव ! पैसे कार्टू या दे दूँ ?

(नयी कविता के दंद्र)

और बीच-बीच मे शायरी के दौर भी तो मुलाहजा फरमाइए'''

> छोटी-सी वात शराफत की भी इनसे कही नही जाती— कुछ वो गरमाये रहते हैं कुछ हम घवराये रहते हैं

नायिका: (बतर्ज अमीन सयानी) जी हाँ, साहब, तो इस तरह से समझ लीजिए इस नाटक के नायक यानी "यानी मेरे 'वो' घर सर पे उठाये रहने हैं।

(बुलंदी में हैंसना शुरू ही करती है कि अन्दर से नायक की गरजदार आवाज आ जाती है।)

नायिका: (सिटपिटाकर) लीजिए लीजिए, वे आ गये। हाय ! उनके हाथों में तो आज आये, ताजे, सशक्त मन को छू लेने वाले संपादकों, संयोजकों, प्रशासकों, पाठकों के पत्र भी हैं। हाय राम, मुझे तो नये नाटकों का दिशाश्रम हो रहा हैं

में इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ ''कहाँ जाऊँ, मदद करो सन्तोषी माँऽऽऽऽ

(दर्शकों से) क्या कि वो क्या आये मेरी शामत ही समझ लें, आयी।

(नायिका स्टेज के दूसरे कोने में दुवक जाती है। नायक एक हाथ में पतली-लचीली छड़ी फटकारता, दूसरे में कुछ लिफाफे लिये आता है।)

नायक : (गरजकर) कहाँ गयी ? वहाँ क्यो खड़ी है ? चल निकल, इधर आ ! (लिफाफे फेंककर) बोल, कहाँ से आये हैं में प्रेमपत्र ?

## नेपथ्य का चम्पू नाटक

नेपथ्य मे पित-पत्नी दोनों हैं, इसका मंकेत देने के लिए जितना कुछ रणभेरी नुमा वजना-गूँजना चाहिए, सब वजेगा और गूँजेगा। स्टेज के आर-पार अन्दर मे चीख-पुकार, गरज-तरज और उठा-पटक की आवाजें, साथ ही बीच-बीच में पेन, किताबें, आलू, गाजर, मर्दानी चप्पलें, जनानी सैंडिलें तथा एकाध चम्मच आदि रसोई के संयन्त्र स्टेज पर फेंके जायेंगे। संगीत बनाम कोलाहल भान्त होता है। नाधिका बाल खोले, एक हाथ में पेन, दूसरे हाथ में कुछ मुड़े-तुड़े कागज या फटी-सी डायरी लिये आती है। नाधिका (दर्शकों मे) देखते हैं न आप "ये मर्दानी घुड़ कियां" ये जनानी सिसकियां वित्र कोई व्यावसाधिक मंच नहीं, हर घर के नेपथ्य में चलने वाला समान्तर नाटक है। और नायक? (शरमाकर, सकोच-भरे स्वर मे) जी, हाँ। 'वे' ही है, अरे वे ही " (गाती है)

मैं कैसे नाम लूँ उनका जो गरजा करते हैं हरदम, जो बरसा करते है हरदम ऊँ हूँ ऽऽ हूँ ऽऽ (किल्मी तर्ज: जो दिल में रहते है हरदम) और नायिका ? जी हाँ, मैं ही हूँ नायिका । (नि.श्वास भरकर) कितना मादक है किसी ऐसे नाटक की नायिका बनना "और नायिका ही क्यो ? नायिका बनाम लेखिका, बनाम कवित्री । देखते नहीं "

> यह कागज, यह कलम यह लेखन की धार महीने के बजट के खिचे हुए तार,

सीली हुई उड़द (सखि, आया मधुमास) धोबी का हिसाब, लगता है शायद एक पायजामा कर दिया गायव ! पैसे कार्टू या दे दूँ ?

(नयी कविता के द्वंद्र)

और वीच-वीच में शायरी के दौर भी तो मुलाहजा फरमाइए...

छोटी-सी बात शराफत की भी इनसे कही नही जाती— कुछ वो गरमाये रहते हैं कुछ हम घवराये रहते हैं!

नायिका: (बतर्ज अमीन मयानी) जी हाँ, साहब, तो इस तरह से समझ लीजिए इस नाटक के नायक यानी "यानी मेरे 'वो' घर सर पे उठाये रहते है।

(बुलंदी में हैंसना शुरू ही करती है कि अन्दर से नायक की गरजदार आवाज आ जाती है।)

नायिका: (सिटपिटाकर) लीजिए लीजिए, वे आ गये। हाय। उनके हाथों मे तो आज आये, ताजे, सशक्त मन को छू लेने वाले संपादकों, सयोजकों, प्रशामको, पाठकों के पत्र भी है। हाय राम, मुझे तो नये नाटकों का दिशाश्रम हो रहा है

में इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ कहाँ जाऊँ, मदद करो सन्तोषी माँऽऽऽऽ

(दर्शको से) क्या कि वो क्या आये मेरी शामत ही समझ ले, आयी।

(नायिका स्टेज के दूसरे कोने में दुवक जाती है। नायक एक हाथ में पतली-लचीली छड़ी फटकारता, दूसरे में कुछ लिफाफे लिये आता है।)

नायक : (गरजकर) कहाँ गयी ? वहाँ क्यो खड़ी है ? चल निकल, इधर आ ! (लिफाफे फेककर) बोल, कहाँ से आये हैं ये प्रेमपत्र ?

नायिका : (दर्शकों से) देखा ? जैसे जानते ही न हो। पहले ही छोतकर, पढ़कर, फिर गोद से निषकाकर लावे हैं धूर्त-प्रवर ! (प्रवट नायक से) प्रेमपत्र नहीं, स्थासी\*\*\*

नायक : चो डाप । जैसे में समझता न होई । बोल, क्या लिखा था ?

नायिका : (एक आँग्र दीनता छुपाने के लिए हाथ में ढकती है और दूसरी आंग्र दर्शकों की मारती है) जो, व्यग्य।

न।विका . ब्याय ? बोल, वयी लिखा था मुझपर ब्याय ?

नायिका : (दीन स्वर में) आप पर ? आप पर व्यंग्य कैंगे लिखा जा नकता

है, श्रेष्ठ ? यह भी एस नश्वर पेन में ?

है छुरी नहीं तलवार नहीं, ना वर्छी है, असिधार नहीं। तुम पर मैं कैसे लिप् कांग्य?

(तर्जः वीरो का हो कैसा वसन्त)

(नयी कविता के तेवर में चुपचाप धुसकर वैटी-पूर्ववर्ती कविता की गन्ध)

नायक: (कुछ सोचकर) अच्छा! मुझपर नहीं लिखा तो मेरे बॉस पर लिखा होगा ब्यंग्य। बोल, नयों लिखा मेरे बॉस पर? (प्रिय पाठक! ऐसा ही एक वाक्य पंचतन्त्र की एक क्या में भेड़िया मेमने से कहता है—तूने गाली नहीं दी तो तेरे बाप ने दी होगी।)

नायिका : (अप्रकट) बाँउ ६ ६ इस

हा ऽ ऽ ऽ य, यह धीर ललित नायक वह मेरी कविता का उच्छ्वाम छुप कर यस देखा एक बार, जब इन्हें छोड़ने आया नेकर अपनी मोटरकार, हा ऽ ऽ ऽ य वह मोटर कार'''

्हाऽऽऽयं वह माटरकार भेजीका जिल्लाक विकास

नायक : (वेसन्नी से) वील ! बॉस पर लिखा ? नायिका : (जल्दी से लहजा बदलकर) नहीं नाथ ! वह बॉस तुम्हारा होगा मैं क्यों डार्ल् उसको घास ? मुझको तनिक न भाता बॉस <sup>।</sup>

(परिचर्चा के लिए नया विषय: 'पित के बॉम को डाली जाये कितनी घाम')

नायक अरे चोष्प ! जैसे मै जानता न हो के ! शादी-शुदा होते हुए तूने
मैंकड़ो असफल प्रेम की कहानियाँ और विरह-गीत लिखे । खुलेआम कवि-सम्मेलनों में हाथ मटका-मटकाकर प्रणय-गीत गाये ।
घर में नमक, तेल, लकड़ी सब-कुछ मौजूद रहते हुए भी तूने
अभाव और वे-भाव के नाटक और दलित कहानियाँ लिखी ।
और तू घुटी हुई है ! मैं सब जानता हूँ । मुझे भी संयोजक,
समीक्षक समझ रखा है ? (झपटता है)

नायिका ' नहीं स्वामी, नहीं ' मुझे जो चाहे कह लो, पर समीक्षक और प्रशंसकों को गाली मत दो ! वे ही तो डनलप पर वैठकर लिखी मेरी कहानियों में भुगता हुआ यथार्थ छाँटते हैं। प्लास्टिक के फूलों को देखकर लिखी कविताओं में वसंत एवं गुसलखाने के गाँवर-तले सूझी कविताओं के आधार पर मुझे प्रकृति की सच्ची उपासिका सिद्ध कर देते है। और भी बहुत- कुछ स्वामी, जो पिछलें और अगले मात जन्मों में भी देखने- सुनने की गुजाइश नहीं। वह सब मेरी रचनाओं में ताने का श्रेय मेरे ग्रुप वाले समोक्षकों को ही तो है। धीरे बोलों नाथ, धीरे बोलों स्वन-पत्रिकाओं के कान बड़े तंज होते हैं।

-नायक : अरी, मुग्धा-सी दिखने वाली प्रौढा, तेरा भुगता यथार्थ, अहसास के क्षण सब मै जानता हूँ। जिस दिन खौलती चाय मे मेरा मुँह झुलस गया था उस दिन सूने कविता लिखी थी-—

> आह ये दिन, वाह ये दिन— रोज क्यों आते नहीं ?

और जिस दिन उस वॉस के वच्चे ने मुझे लताड़ा था, नौकरी से

निकालने की धमकी दी थी -- उस दिन घर लौटने पर तू मुझे गाती हुई मिली थी ---

> सिख, दूर कही बादल गरजा तो नाचा मन का मोर।

और अभी कल उसे छैंने गिरधर के जाने के बाद उसका चाय का खाली प्याला उठाती हुई तू नयी कविता रच रही थी—

> यह जिन्दगी भानी जैसे चाम की खाली प्याली ।

नायिका : हाय राम ! वह मिस्टर गिरधर की चाय की प्याली थी ? मैंने समझा था कि आपकी है, आयंपुत्र ! यह चाय की खाली प्याली जैसी कविता में आपको छोड़कर और किसपर लिख सकती हूँ स्वामी ? आपको मुझपर श्रद्धा नहीं तो विश्वास तो कीजिए ! 'कामायनी' पढिए स्वामी, 'कामायनी'। हाय, प्रसाद जी नहीं रहे ! इतना लिखा उन्होंने, पर कोई पति-पुरुप पढ़े तब न ! निराला जी ! आपने ठीक कहा था 'बांधो न नाव इस ठांव वंधु'। मैं नहीं बांधती थी। मम्मी, डैंडी ने जकरदस्ती बंधवा दी मेरी जीवन-नैया " ऊँ हूँ " हूँ " (रोती है) महादेवी जी ! आइए अपनी आंखों से देख लीजिए"

मैं किस दु.ख से पाल रही हूँ यह कृतघ्न परिवार किसी का। दो कौड़ी का प्यार किसी का। हाय, पंत जो! आपका कहा सच निकला — कुलिश-से उनके यचन कठोर जला जाते हैं तन मन प्राण अहे, यह कष्ट महान्।

नायक : (छड़ी फटकारकर) बुला ले, बुला ले अपने सारे मायके वालों को, बुला ले ! मुझे किसी का डर नहीं। में तुझे छोड़ेंगा नहीं, जब तक यह न बतायेगी कि ब्यग्य तूने किस गंधे पर लिखा ? नायिका: (जल्दी से) श्रश्-चुप! गाली-गलीज और यह गधे-वधे वाली शब्दावली अभी काव्य में नहीं, बस 'आत्मकथा' और यथार्थ-बादी कहानियों में ही प्रयोग की जाती है। काव्य में बस, हरी धाम पर क्षण-भर" कहकर संकेत दे दिया जाता है, वाकी पाठक खुद समझ तेते हैं जैसे—

> हरी घास पर क्षण-भर, चर करः चला गया वह लादो ले करः

नायक: (छड़ी नेकर दौडता है) उहर, तू बहुत बह्कने लगी हैं आजकल। किसके साथ हरी घास पर पिकिनक मना रही थी? वोल! किस पर व्यंग्य तिखा था? वोत! चुप क्यों है, बोल! में तो बस एक ही किता जानता हूँ—ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी! (नायिका बच-अचकर निकतती है पर एकाध छड़ी लग ही जाती है। अन्त में लस्त होकर कराहकर बैठ जाती है और फिल्मी नायिका की तरह रो-रोकर गाने लगती है—'यारो लो देखो इसे, यही तो मेरा दिलदाऽऽर है।' एक-दो पंक्ति गाकर तेजी में सिसकी लेती है।)

नायक . (थोड़ा घवराकर पास आता है) क्या हुआ ? ज्यादा तो नहीं लगी ?

नायिका : (कराहते हुए) नही स्वामी, अब ज्यादे नया लगेगी ! ज्यादे तो महिला-वर्ष-भर लगती थी।

नायक: (पछताये स्वर में) क्या करूँ, गुस्मा आ गया। तुझते भी तो पचासो बार कहा कि देख, यह किस्सा-कहानी लिखना बन्द कर दे, अड़ोस-पड़ोस में बदनामी होती है, लेकिन तू सुनती ही नहीं? में जानता हूँ, यथार्थ से तेरा कुछ लेना-देना ही नहीं, पर पड़ोसी तेरे समीक्षक से कुछ कम नादान थोड़ी होते हैं! सारे झूठ को सब समझ लेते हैं। देख, अभी तेरी कहानी 'देशनिकाता' पढ़कर मेरे ऑफिस में अफवाह उड़ गयी कि तू मुझको छोड़कर भाग गयी । अब बता, खून खौलेगा या नहीं ? मुझसे बता, तुझे नया तकलीफ हैं ? बोल, आखिर क्यो लिखती हैं ?

नायिका : (कराहकर उठते हुए) नहीं लिखूँगी, अब कभी नहीं लिखूँगी, कुछ नहीं लिखूँगी, बस जितना जो आप कहेंगे, नाथ ! वहीं करूँगी।" आपके आदेशों का पालना" आज्ञा देव !

नायक : (जरा सकोच से, उठते हुए) क्या पूछा तूने ? मैं जरा समझा नहीं ?

नायिका : यही कि मै क्या करूँ ? आपका क्या हुक्म है ?

नायक: (प्रसन्त) अच्छा-अच्छा । अभी वताता हूँ नया आज्ञा दूँ ?
ऐं ? आज्ञा का सबसे अच्छा सदुपयोग: (कान खुजाते हुए
सोचता है, ठहरकर—यारी सूझ गया) हाँ, याद आ गया—
सुन ! जा तू पकौडें तल: इसी में सच्चा सुख प्राप्त होगा—
इसी में तेरी सार्थकता है ।

नायिका: जो आज्ञा देव! (स्टेज के बीचोबीच जाकर) तल दूं? हां, तले ही देती हूँ। इसलिए क्यों कि खुद मुझे भी भूख लग रही है। तो चलती हूँ, पकौड़े ही तलती हूं। "(हककर) लेकिन सम्पादक ने जो रचना मांगी है उसका क्या होगा? रचना के बदले पकौड़े भला कैसे भेज दूं? ऊँह: भेजूंगी, जहर भेजूंगी, हरी मिचं डले पकौड़े ही, चटनी के साथ साहित्य में कुछ नया, लीक से हटकर! (खुश होकर) और फिर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा, उसे सम्पादक सखेद, सधन्यवाद लौटायेगा भी नही! हां, कभी नही।

(इति श्री चंपू नाटके नायिकाया बुद्धिकौशलम् अध्यायः)

## 'क' से कर्फ्यू 'का' से काला जल

प्यारी बहनो तथा भाइयो ! मैंने आपमें से कइयो से बात की । सभी इस मुद्दे पर एकमत नजर आये कि वाकई हमारी शिक्षा-प्रणाली मे आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । अब यह भी कोई बात हुई कि मुल्क तरक्की की ढोल पीटता-पीटता कहाँ-से-कहाँ जा पहुँचा और हम अभी तक 'क' से कबूतर, 'ख' से खड़ाऊँ ही रटाये जा रहे हैं ! 'स' से 'सरोता कहाँ भूल आये प्यारे ननदोइया' ही फेस्टिवल ऑफ इण्डिया में गाये जा रहे हैं !

तो जरूरत इस वात की महसूस की गयी कि वर्णमाला आज के संदर्भों से जोड़कर बच्चों को सिखायी जाये। आश्चर्य ! इस वात पर भी सभी ने महमित जतायी। मैं खुशी से पागल—भला ईश्वर ने हमें यह दिन तो दिखाया कि किसी भी एक मुद्दे पर हम सहमत तो हुए ! और चटपट वर्णमाला को परिवर्तित सन्दर्भों से जोड़ने का काम चालू हो गया। परिणाम आपके सामने है। मुलाहिजा फरमाइए—

'क' से कपर्यू, 'का' से काला जल या काला धन, 'ख' से खदक, 'खा' से खाई, 'ग' से गधे का गधा ही ठीक रहेगा, 'घ' से घपला, 'घा' से घास । यो भी गधे और घास आस-पास रहने से चरने में भी सुविधा रहेगी। चरने की प्रक्रिया में व्यवधान नहीं आना चाहिए।

- अगली पंक्ति .

'च' से चमचे, 'चा' से चाट अर्थात् चाटना। यहाँ अध्यापक विभिन्न कहावतो के उदाहरण देकर बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा कि किस प्रकार धूककर चाटना अस्वास्थ्यकर हो सकता है अथवा तलवे चाटने मे भी दूरदृष्टि आवश्यक है। कही लेने के देने न पड़ जायें! 'छ' में छँटनी, 'छा' में छापे, 'ज' से जहाज--राहत-सामग्री वाले, 'झ' में झपट--पद, कुर्सी, हक ।

'ज' से कुछ नही बनता और जिनसे कुछ नही बनता-विगड़ता, उनकी कोई नही पूछता।

अगली पंक्ति:

'ट' से ट्वेंटी फर्स्ट सेन्चुरी । 'टा' मे टॉय-टाँय फिस्म ।

'ठ' से ठोकर खाकर औंधे गिरना या फिर चारो खाने चित । (एक ही बात)

'ड' मे डमरू, 'ड' मे डफली, अपनी-अपनी, जिसपर अपना-अपना राग अलापते हैं लोग । 'ढ' मे ढोल—हो जिसमे पोल ।

'त' में तिल, 'ता' से ताड़ । अध्यापक बच्चों को तिल से ताड़ बनाने वाले उद्योगों की बाबत जानकारी दे सके तो अच्छा ।

'य' से थूकना (वापस चाटना उचित नहीं, यह चेतावनी पहले भी दी गयी थी लेकिन लोगवाग आदत में वाज नहीं आते, क्या कहा जाये !)। 'द' से दलना—छाती पर मूँग। 'द' से दगा या दल बदलने की क्रिया की भी व्याख्या की जा मकती है। अध्यापकों को स्मरण रखना चाहिए कि आज के बच्चे ही कल के विधायक हैं, अतः उनकी बुनियाद ठोस होनी चाहिए।

'ध' से धांधली —हर स्तर की। शिक्षक कृपया उदाहरण देकर वच्चों को समझायें। 'न' से नट, 'ना' से नाक (आज के सदर्भ मे जो कट गयी!)। 'प' से पुल या पुलिया, फिर पब्लिक वक्से। 'फ' मे फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्रियात्मक गृहकार्य के रूप में अध्यापक वच्चों को दूरदर्शन पर आदिवासी नृत्यों की झांकियां देखने का निर्देश दें।

'व' से बोफोर्स, 'वा' से वाढ़ (एक सामयिक, एक सनातन) ।

'भ' से भरभष्ट अर्थात् भ्रष्टाचार। 'म' मे महाभ्रष्टाचार। इस तरह बच्चे जल्दी सीखेंगे।

'य' से याऽऽहू '''ये देश है वीर जवानो का—घपलों का, काले कारनामों का ''। 'र' से रथचक, बाकी तो चक्का जाम। 'ल' से और 'व' से अलग-अलग न बताकर एक साथ 'लव' बताने से बच्चे फीरन पकड लेंगे। शिक्षा में इस तरह के नये प्रयोग आवश्यक है। हमारे भविष्यद्रष्टा, सूक्ष्मदर्शी मनीषियों ने इसीलिए सभवतः ये दोनों वर्ण आसपास रखे। साथ ही इसी सन्दर्भ में हिन्दी वर्णमाला के साथ अंग्रेजी के गहरे सम्बन्ध की व्याख्या भी की जा सकती है। आगे—'श' से शराफत। अध्यापक कृपया 'शराफत छोड दी मैंने' वाला कैंसेट बजाकर बच्चों को सुनायें।

'स' से समाज, 'सा' से साहित्य--जिसमे समाज अपना मुँह देख-देखकर सिर धुनता रहता है। 'ह' से हाहाकार-दोहा पुराना ही कोट करे, थोड़ा सुधारकर--

हाहाकर मचाता बन्दर, कूद रहा लंका के अन्दर।

हे भगवान् ! दिमाग की कूढमगजी देखिए, पहले अ-आ इ-ई की पहचान करानी तो भूल ही गयी। अभी हुई जाती है। आसान ही है—

'अ' से अमिताभ वच्चन—वच्चों को पहले से ही आता होगा। 'आ' में आरोप—'आ' से आवेंल मुझे मार। 'इ' से इन्क्वायरी या फिर 'इ' से इस्तीफा। 'ई' (ट) से ईट बजाने के लिए। 'उ' ये उल्लू या फिर पट्ठे--क्या फर्क पड़ता है! यहाँ बच्चों को यह बताना शिक्षक का कर्तव्य है कि इस शब्द (उल्लू) या इसके पट्ठे का प्रयोग सिर्फ वर्णमाला सीखने में या फिर शायरी करने में सीमित रखें, बाकी कही नहीं।

'क' से कधो जाहु (गद्दी छोडकर) तुम्हे हम जाने "यह आजकत कीई भी किसी से भी, कभी भी कह सकता है।

'ए' से ए भाई! जरा देख के चली—ऊपर ही नहीं, नीचे भी। 'ऐ' में ऐनक बिहारी की—(सन्दर्भ: दिये लोभ, चसका चखुन, लघु पुनि लख्यो बडाय''')

'ओ' से ओखली - पूरी तरह उपयुक्त, सिर्फ इसमें 'सिर दिया' जोड़-कर।

'औ' ये औरत ही हो सकती है—या फिर औरंगजेब।

'अं' से अधेरनगरी --और 'अः' यड़ा चमत्कारी वर्ण है। इसकी सहायता से एक ही मुद्दे पर कुछ लोग वाह-वाह करने लगते है, कुछ लोग आह-आह…

तो मिनो ! सुधरी हुई, नये मन्दर्भोवाली वर्णमाला आप तथा आपके वाल-वच्चों की सेवा में प्रस्तुत है। जो कोई कोर-कसर, कमी-वेशी रह गयी हो, उसके लिए सुझावो, सम्मतियों का स्वागत है।

## संदर्भ विरह-विकल वियोगिनी का

वाकया नायक के परदेस जाने का है। परदेस का नाम 'सुविधा' के लिए हरारे रख लीजिए। अब नायक परदेस में और नायिका विरहोन्माद में प्रलाप किये जा रही है। वावली-सी कभी सदेशवाहकों के शिष्ट-मंडलों को न्योत रही है, कभी प्रेस-कान्फेस बुला रही है। और संदेशवाहक हैं कि इतिहास की अपनी दुर्गति याद करके मुँह चुराते घूम रहे हैं। इन वियोगिनियों का क्या ठिकाना । इलेक्शन के मारे उम्मीदवारों की तरह उन्माद और दैन्य के आखिरों पायदान पर रहने की वजह से जो जी में आया, बोल जाती है। दुर्गति तो मध्यस्य या सदेशवाहक की होती है। एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं, ऊपर वालों की नाक और इज्जत माबुत रखने के लिए उन वेचारों को कहाँ होश रहता है कि कव क्या बोल गये! सो आप लोग भी अन्यया न लेंग, इम वेचारी वियोगिनों के बैनों का।

अब जैसे इस समय वर्षा ऋतु के बाद वोरिया-विस्तर समेटकर जाते मेघों को संबोधित कर नायिका कहती है—

'हे मेघ! यह तुम कहाँ जा रहे हो? कही नुम भी मेरे प्रियतम की तरह हरारे तो नही चल दिये? ऐसे ही मेरा प्रियतम भी मुझे कपर्यू-दगे मे रोती-विलखती छोड़कर चला गया था।

'मुझे आज भी याद है। मैने तो यों ही बादलों के बीच लुकते-छुपते चौद को देखकर उनमे दुलराकर पूछा था (या समझ लो कि जैसे फौजी भाइयों के लिए एक फिल्मी नगमा पेश किया था) कि —

'देखों 5 ओ 5 ओ चाँद छुपकर करता है क्या इशारे '' इसपर वह नटखट आंखे मारकर बोला था--'शायद वो कह रहा है, हम जा रहे हरारे-ए-ए जा रहे हरारे' 'और वह सच्ची-मुच्ची में चल दिया, मुझे रोती-कलपती छोड़कर; मैं उसे रोकती रह गयी कि भला इस जानलेवा माहौल और मौसम में, जबिक मेरी जान के लाले पड़े हैं, दम-पर-दम श्रेटिनग लेटर मिल रहे हैं, मुझे बी-ग्रेड बॉडी-गाडों के सहारे छोड़, तुम कहाँ चले जा रहे हो ? और फिर मुझे अपनी में ज्यादा तुम्हारी फिकर है। देखो, मेरा कहा मानो ! आसार कयामत के है। जगह-जगह कपर्यू लग रहे हैं। जहाँ कपर्यू नही लग रहे, वहाँ भूकंप के झटके लग रहे हैं। इन फसादों, गोली-बारूदों के बीच मुझे अकेली छोड़ तुम कहाँ चले ?…

'लेकिन प्रियतम शेप ससार के लिए ज्यादा ही उदास दीखा तो, नायिका ने उसे वहलाने-फुसलाने की कोशिश भी की कि—सोचकर देखों, तुम्हारे जाने से, कौन कहे कि दो वम कम फूटेंगे! अरे जितने फूटने होंगे, फूटेंगे! जहाँ फूटने होंगे, फूटेंगे। कोई किसी की सुनने वाला नहीं। वहाँ व्याकर सव-के-सव सिध-प्रस्तावों पर अंगूठे का निशान छापेंगे और वापस लोटकर अपनी-अपनी मुँडेर से अँगूठे दिखायेंगे, पतंग की तरह लड़ाकू विमान भिड़वाएँगे। तुम तो शांति-कपोत छोड़ोंगे आकाश में, वे जंगली कबूतरों में अपने पंख नुचवाकर वापस आ जाएँगे। एक कहेगा पहले तूने किया, दूसरा कहेगा पहले तूने "और बस्तियाँ ताश के घरों की तरह ढहनी रहेगी। किस-किस को समझाओंगे तुम? और पिछले पच्चीस सालों से तो तुम्हारे दादा-परदादा तक समझाकर हार गये "वताओं कितना रोक पाये खन-खरावा?"

'लेकिन निष्ठुर प्रियतम नहीं माना। उसने तो एक के बाद दूसरे हरारे जाना ही जाना था। सो चला गया। अच्छा ही हुआ, रुक जाता तो जोह का गुलाम घोषित हो जाता। सो एक बहुत बड़ा खतरा टल गया, क्योंकि आजक्ल एक धर्मपित-पुरुप की मर्दानगी के मिर पर यह आसन्त संकट हर घड़ी टैगा रहता है, दुधारी तलवार की तरह, कि कही वह जोह का गुलाम न घोषित हो जाये, विमेन-लिब की लकड़ी सूँघकर। सी प्रियतम अपनी मर्दानगी की पगड़ी की लाज बचाता निकल भागा।'

और नायिका वेकली में यहाँ-वहाँ हर आते-जाते से पूछती रही—'कहीं भेरे बनजारे को देखा है ?' लोग कहते 'हाँ, देखा है, हरारे में।' नायिका पूछती—'क्या कर रहा है वहाँ ?' लोग जवाब देते, 'इकतारा बजा रहा है और काफी अच्छा बजा रहा है-लोग वाजा सुन-सुनकर झूम रहे है। माहवाही दे रहे है।'

नायिका कुड़कर कहती - 'अरे अभी आमने-सामने झूम रहे है, वापम जाकर अपनी-अपनी डफली पर अपना-अपना राग बजायेंगे। किन-मम्मेलन के श्रोताओं की तरह ये सब भी बड़े चतुर हो गये है। ऊपर-ऊपर जोर से वाहवाही देकर बगल वाले को कोहनी मारकर मुस्कुरा लेंग। वाहवाही का यह नया ट्रेंड आजकल बड़ा लोक प्रिय हो रहा है हर क्षेत्र मे। सो मेरी समझ से तो यह इकतारा वजाना नहीं है, बिल्क भैस के आगे बीन वजाना है। इससे तो अच्छा था कि वह यही शांति-दिवस वगैरह मना लेता। यह काम आसान है और इंटरेस्टिंग भी। सुबह-सुबह मोते बच्चो को हड़कंप मचाकर जगा दिया और हाथों में ओम् शांति के झण्डे थमाकर सड़को पर दौड़ा दिया। बच्चे तो बच्चे, दौड़ लिये। उससे भी अच्छा आयोजन एक और था। शांति, सुरक्षा, ईमानदारी आदि शब्द अलग-अलग रंग-विरंग गुब्बारो, नहीं, 'बेलूनों' पर पेन्ट करवा दिये और उसी में बैठकर उड़ लिये' और हो गयी शांति की स्थापना '''हाउ एडवेन्चरम एष्ड श्रिलिंग! नो ?

सो नायिका ने पथिको से कहलवाया कि मेरे बनजारे में कहना—'बहुत हुआ हरारे, अब लौट आओ । तुम्हारी राह तकते-तकते मेरी आंखे ही नहीं, खेत-खिलहान तक पथरा गये हैं। खड़ी की खड़ी फसलें सूखे से कड़कड़ा रही हैं, दूसरी तरफ 'भदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे' की तरह गांव-के-गांव बाढ़ में डुविकयां खा रहे हैं और ये तुम्हारे गुमाकते, कारकुन, अपनी लगान-वसूली में ही मस्त है। 'संइयां गए परदेस अब डर काहे का!' उन्हें कहां फिकर कि मेरी झोपड़ी में सांझ का चूलहा जला कि नहीं: मेरे बच्चो के पेट में अनाज के दाने पड़े या नहीं! खेल-कूद की मशालें जलाना बुरा नहीं, लेकिन उससे पहले घरों में चूलहें जलने जरूरी है। बच्चे खायेंगे नहीं तो खेलेंगे क्या? और एक बात कि तुम जो आम के पौधो का वृक्षारोपण करके गये थे, उन्हें उखाडकर ये आक, मदार कौन लगाता जाता है? तुम्हारी रोपी सुगन्धित क्यारियों में प्रदूपण कौन फैलाता है? सो यह सब पता करना भी तो जरूरी है।…

'इसलिए बहुत हुआ, अब आओ। यो यहाँ मनोरंजन, मन-बहलाव के

सारे साधन सुलभ हैं। जब चाहूँ, रेडियो ऑन कर फीजी भाडयों के मनो-रजन के लिए पेश किये जाने बाले प्रेम, रोमांस-भरे तमाम फिल्मी नगमे मुन सकती हूँ आठों प्रहर; लेकिन इन फिल्मी नगमों में 'सितारे, नजारे, हमारे-तुम्हारे वगरह' सुन-मुनकर हरारे ही याद आ जाता है। प्रियतम! अब तो सावन के अंधे की तरह मुझे हर 'रे' में हरारे ही सुनायी पडता है। विरह-विकल जो ठहरों!

'इसलिए आओ थय! और कब तक दूरदर्शन पर देख-देखकर दिल को तसल्ती देती रहूँ? सुबह-शाम देर-सवेर, हमेशा ही तो देखती हूँ, पर मन कहाँ भरता है? टी० वी० वन्द होते ही वापस चालू करने की जिद मचाने लगती हूँ। सिखयाँ लाख समझाती हैं कि अभी इतने समय तक विज्ञापन आयेगे, लेकिन में अपनी जिद पे अड़ी रहती हूँ। अब क्या कहूँ। मेरी दशा तो इस समय वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से भी बदतर हो गयी है। घर वाले परेशान होकर एक-दसरे से इन शब्दों में व्यक्त करने हैं कि—

'एक तो ये मुई शिक्षा-प्रणाली और दूमरे ये वियोगिनी की यच्ची— ये दोनों रेगिस्तान के ऊँट की तरह कब किस करवट बैठेंगे, समझ में नहीं आता !…'

'त्रियतम ! एक बात और बताओ। आखिर तुम्हे निष्ठुरता का कीर्ति-मान स्थापित करने की ऐसी भी क्या धुन चढ़ी है ? लगता है, तुम सिओल के बाद ज्यादा ही फस्ट्रेटेड हो रहे हो। छोड़ो भी, हमारी तो परम्परा ही है हारने की। हमेशा दूसरों को जिताने की। कुछ सोच-समझकर ही तो हमने यह सुविधा-जीवी परम्परा चुनी है! फिर मलाल काहे का ?…

'अब तो मेघ भी बढ़े हुए एयर टिकेट की रेट लागू होने से पहले खिसक लिये। फिर भी चैत्र के चाँद के साथ यह सदेशा भेजती हूँ—

चदा रे, जा रे जा रे हरारे--'

### मेरा टॉमी बनाम फिल्म स्टार

टॉमी मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता है। रप-रग, कद-काठी मे लाघों में एक, और पीछे हमेशा ही टेढी रहने वाली क्यूटसी दुम। मेरे पित के मित्रों का कहना है कि वे जब कभी टॉमी की इस टेढी दुम को ओर देखते हैं, उन्हें अपनी पित्नयां याद आ जाती है। बहरहान इस 'क्यूट' दुम को हिलाने में वह इलेन्शन-टाइम के बड़े-बड़े नेताओं को मात करता है। भौंकने का भूत जब मबार होता है उसे, तब हर बार एक विश्व-रिकॉर्ड स्थापित करके ही दम लेता है। भौंकने की ऐसी कोशिश और दुम हिलाने की ऐसी अदा बहुत कम ही कुत्तों में पायी जाती है—इन्सानों में हो, तो हो!

सम्भवत. टॉमी के इन्ही गुण-विशेषों में प्रभावित होकर, मैंने सोच लिया है कि उसकी 'लुक' और 'टेलेंट' में में किसी को भी व्ययं नहीं जाने देना है। और इस 'लुक' और 'टेलेंट' का ज्यादा-से-ज्यादा और सही-से-सहीं इस्तेमाल फिल्म-संसार ही कर सकता है, इसलिए उसे फिल्मों में भेजना ही है। यहाँ एक बात और भी बता दूं आप लोगों को कि इसे मजाक मत समझ लीजिएगा—मेरे निश्चय के पीछे ठोस कारण यानी 'सॉलिड रीजन' है और हम और टॉमी जिस बात का निश्चय कर लेते हैं, उसे पाकर ही रहते हैं। और जहाँ तक टॉमी के फिल्मों में प्रवेश की बात है, यह काम तो हम चुटकी बजाते ही कर लेंगे "सिर्फ टॉमी को किसी भी सजे-सजाये सेट के पास ले जाकर 'लूऽश' करने-भर की देर हैं।

यों फिल्मों के इतिहास में यह कोई अजीबोगरीब बात नहीं होगी। 'गाय और गौरी', 'हाथी मेरे साथी' और 'नाग देवताओं' से ड्यौढ़ा ही बंठेगा मेरा टॉमी। शीर्षक की दृष्टि से 'टॉमी और स्वामी' या 'टॉम बनाम गुलफाम' जैसे शीर्षक रातो-रात पब्लिसिटी की कंचनजंघा पर पहुँचकर जुबलियों के रिकॉर्ड तोड़कर चकनाचूर कर देंगे। 'टॉमी मेरे स्वामी' जैसे

शीर्षक भारतीय संस्कृति के अनुरूप है तो 'टॉम बनाम गुलफाम' आधुनिकता के प्रतीक । और अगर निर्माता-निर्देशक ज्यादा बोल्ड और रियेलिस्टिक किस्म का शीर्षक चाहते है तो 'टॉमी बड़ा हरामी' या 'टॉमी की नमक-हरामी' जैसे शीर्षक पूर्ण उपयुक्त होंगे।

इसलिए जहाँ तक 'एण्ट्री' का सवाल है, टॉमी का रास्ता साफ है, कोई अड़चन नहीं। फिगर की दृष्टि से वेजोड़ है वह। मुझे पक्का विश्वास है कि तमाम रंगपुते अधेड़ थुलथुल एक्टरों की छुट्टी कर देगा वह। पतला, छरहरा, बला का फुर्तिला और गवरू जवान "भला और क्या चाहिए फिल्म वालों को? वहादुर इतना कि 'डमी' रखने की जरूरत ही नहीं। विलेन तो क्या, उसके बाप तक टॉमी को देखकर अपनी खैर मनाएँगे। लू भा करते ही गुर्राकर ऐसे झपटता है कि वड़े-बड़े होरो तक की घिग्घी बैंध जाए। मैने इधर की कई फिल्में देखी हैं 'नये आने बाले लडको मे वह दमखम कहाँ जी, जो टॉमी में हैं? कुत्तों में हो तो हो!

रही 'लव-मीन' की बात, तो मुझे लगता है कि कोई भी समझदार यानी कि 'मंच्योर' हीरोइन किमी दुमकटे हीरो की जगह दुमदार कुत्ते के आगे-पीछे दौडना, उछलना-कूदना ज्यादा पसन्द करेगी। कल्पना कीजिए कि 'लब-सांग' गांती हुई किसी हीरोइन के माथ उछल-कूद करते हुए बन्दर-नुमा हीरो की जगह गम्भीर, शालीन, कुत्ता कान झुलाता दौड-भाग कर रहा है, तो यह चंज आपकी आंखों को तराबट नही देगा? किर आजकल की हीरोइनें इतने संकीण दृष्टिकीण वाली होती भी नहीं। उनके दिल-दिमाग पूरी तरह खुले हुए होते हैं, उनके जिस्म की तरह ही। और फिर अगर उन्हें पैसे पूरे मिलते हैं, तो उनके पीछे हीरो दुम हिलाता है या कुत्ता न्या फर्क पड़ता है? और सबसे वड़ी बात, यदि फिल्म की कहानी का प्रेम सफल रहा और उसकी परिणित विवाह में हुई तो पित-रूप में टॉमी जैसा दुम हिलाने वाला पित किसी हीरोइन को न यथार्थ में मिलेगा, न सपने में—तो सेंट पर ही सही!

जससे भी बड़ी वात यह होगी कि सेसर तक से निजात मिलेगी। टॉमी के साथ होरोइन के एक नहीं, दस चुम्बन फिल्माइए और सेंसर बोर्ड के सीने पर आराम से मूँग दलिए ! गाना तो वैसे भी हीरो नहीं गाते ! प्लेवैक चलता है। और मेरी ममझ से अधिकांश आधुनिक धुनो और आवाजों के प्लेवैक मेरे टॉमी की आवाज के साथ ज्यादा ही सूट करेंगे। पब्लिक के लिए भी यह एक खुशनुमा चेंज रहेगा और थोडी देर का सस्पंस भी, कि - यह कुत्ते की आवाज में आदमी गा रहा है या आदमी की आवाज में कृता ?

और अगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अपनी फिल्मों में डिस्को एटी एट जैसी चीज फिल्माना चाहते हैं तो उसके लिए भी टॉमी को लेकर उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, बल्कि मच-सच कहें तो कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि फिल्मों में डिस्को इत्यादि के सेटों पर नायको-नायिकाओं और उनके झुण्ड को तेज-तेज मटकते-झटकते और कूल्हे हिलाते देखकर अक्सर मेरे मन में खयाल आया है कि अगर, इनके दुमें भी होती तो कितना अच्छा होता! टॉमी फिल्मों की इस जबरदस्त कमी और मेरी जबरदस्त महत्त्वाकाक्षा को एक माथ पूरा करेगा।

डायलाँग बोलने में भी परेशानी नहीं होगी। कितने ही प्रतिशत अहिन्दी-भाषी और हिन्दी-भाषी अभिनेता-अभिनेत्रियाँ तक आखिर डाँबंग के भरोसे ही तो एक्टिंग करते हैं? तो टाँमी क्यों नहीं? और जैसा कि हर फिल्म में होता है, बदमाशों के जबड़े तीड़ने और स्मर्गालंग के छुपे हुए अड्डे का पता लगाने में तो टाँमी वह फुर्ती दिखाएगा कि दश्राँक दाँतों-तले अँगुली दबा लें। मेरी समझ में वह दृश्य कही ज्यादा रियेलिस्टिंक होगा, क्योंकि यह एक मानी हुई बात है कि कुत्ता आदमी से कही ज्यादा बहादुर और बफादार होता है।

मैने अवसर पब्लिक को आपस में कहते सुना है कि बताओ जरा, एक कनखबूरा-सा हीरो इतने बदमाशों पर एक साथ कैसे झपट सकता है? किसी अकेन आदमी का दस-दस छुरे वालों के बीच में कूदना बला की वेवकूफी नहीं तो और वया है? नेकिन अगर ऐसे दृश्यों में आदमी के बजाय कुता दस बदमाशों पर लपके तो वह हाँगज हास्यास्पद नहीं लगेगा।

दिवकत सिर्फ एक है, जो मैं समझती हूँ कि अपने-आपमे सबसे ठोस दिवकत है और वह है टांमी का हमेशा चार पैरों पर ही चलना; यही बात शायद दर्शको को अग्रर सकती है। लेकिन इस मुद्दें पर मेरी भी एक दलील है। पिन्तिक आखिर दो पैरो वाले बहुत-से 'हीरोज' का एकदम चौपायों मरीख़ा हो उछलना-कूदना, कलामुण्डी खाना, लुढ़कना आदि गवारा करती है या नहीं? तो जिसपिन्तिक ने उतना सब बर्दाश्त कर लिया, वही पिन्तिक या उसके वाल-वच्चों को किसी बेचारे चौपाये का चार पैरों पे चलना क्यों नहीं बर्दाश्त होगा साहब ? और फिर सबसे बड़ी बात, जब हमने पिन्तिक को अखरने वाली बड़ी-बड़ी बातों की परवाह नहीं को तब जरा-से दो पैरों और चार पैरों से चलने वाले मसले को इतना तूल क्यों दिया जाए? दो और चार पैरों में फर्क करने वाली संकीर्णता हमारी इण्डस्ट्री ने आज नहीं, सालों पहने में भुला रखी है।

देख लीजिएगा, उन चार पैरों से ही टॉमी शूटिंग के लिए हमेशा सही टाइम पर पहुँचेगा। डाइरेक्टर को इससे कभी कीई शिकायत नहीं होगी, यह जिम्मा मेरा! मेकअप-मैन उसे आदमी जैसा दिखाये या कुत्ते जैसा, कोई फर्क नहीं—खाना सिर्फ दूध-रोटी या हीरोइन के खाने से बची हुई बोटियाँ। मिर्फ भींकना अपनी मर्जी से तो जहाँ और-और हीरो-हीरोइनो के इतने नाज-नखरे उठाये जाते हैं, एक शालीन कुत्ते को निर्माता-निर्देशक इतनी भी छूट नहीं दे सकते? मुझे विश्वास है कि वे छूट देंगे। इसी विश्वास के साम में टॉमी को फिल्म-इण्डस्ट्री को समर्पित करती हूँ। "

### जागा रे जागा, कस्बा अभागा

कस्या कहने के साथ ही हमारे सामने सबसे पहले जो चित्र उपस्थित होता है, वह धोबी के कुत्ते का होता है। कहाबत क्या, हकीकत है कि धोबी का कुत्ता न घर का, न घाट का। बस, ठीक यही स्थिति हमारे कस्वे की है। स्मरण रहे, धोबी का कुत्ता, धोबी के गधे में भी बदतर जीव होता है, क्योंकि उसकी कोई वाजिब शिंहसयत, कोई औकात ही नहीं हुआ करती। लोक-मान्यताओं के बीच एक यही अपवादी स्थिति होती है, जब गधा कुते से बाजी मार ने जाता है। इसके लिए उसे मही मायने में धोबी का ऋणी होना चाहिए।

वहरहाल, वह गधे के दायित्व-बोध का सवाल है और दायित्व-बोध शब्द अपने-आपमें गधे की लादी से कुछ कम भारी नहीं, और हम तो वैसे भी इस समय धोवी के कुत्ते और अपने कस्बे में पायी जाने वाली समानताओं का आकलन कर रहे थे। एक तरह से इसे दो गुमशुदा अस्तित्वों का फल-सफा कहा जा सकता है।

तो कस्वा वेचारा न शहर का हो पाता है, न गाँव का। शहरी तौर-तरीके अपनाने की कोशिश करता है तो लोग-बाग हैं सते है, "देखों जरा इसे कस्बे के बच्चे कों। कल तक मुंह पर मनिखयां भिनिभनाती थी (वैमे वे तो आज भी भिनिभनाती है) आज ब्यूटी पालर खोले वैटा है!" और अगर गाँव की तरह जस-का-तस बने रहने की कीशिश करता है तो लोग ताने देते है—अरे यह रहेगा कस्वे का कस्बा ही, चाहेलाख कोशिश करों मुधारने की इसें। तुलमीदास जी ने कहा है न-

फूलहि फलिह न बेंत

जदिप सुधा वरमहि जलद-

तो यह वेंत है वेत ! चाहे प्रगति का कितना ही चारा डालो, 'सूत्रों' की कितनी ही सूसलाधार वृष्टि करो, यह सूरख नहीं चेतने वाला । इसमें पूछो, यही मातमी शकल लेकर जाने वाला है इक्कीमबी शताब्दी में ? भला लोग क्या कहेंगे ? यही न कि भइये, इक्कीसबी शताब्दी तो बीसबी से भी गयी-

गुजरी निकली। इसका क्या जायेगा! नाक तो हमारे देश की कटेगी! न, इस तरह नहीं ले जाना है इसे। पहले इस फटीचर की कायापलट करो।

इस वजह से तय हुआ कि कस्वे का उद्धार होना ही चाहिए। इसे घर या घाट, एक जगह वाकायदा सैटिल करना ही होगा। सो सब तरक्कीपसन्द लोग तात ठोककर कस्वे के मैदान मे उतर आओ, और इसके कान मरोड़-कर प्रगति करवाओ। इसे सभ्य बनाओ, जिससे यह चार अक्षर सीखकर भले मानुषों की कतार में उठ-बैठ सके।

वस फिर क्या था! कस्वे के उद्धार की खबर मुनते ही चारो तरफ से शिव की वारात की तरह चढ़ि-चढि वाहन चने वराता "

तो आओ नेताओ, आओ अभिनेताओ, ठैकेदारो और थाना, पुलिस, चौकीदारो, चोर-उचक्को और लफगो, म्यूनिसिपेल्टियो और कारपोरेशनो ! अपनी-अपनी जीपो मे तरक्की का हॉर्न बजाते हुए आओ, क्योकि—

"कस्वा बुला रहा है तुम्हे हाय जोड़कर" "

कि आओ और इस ऊँघते कस्वे का उद्धार करो । पार्टियां बनाओ, झण्डियां गाड़ो, चुनाव लड़ो, सड़कें उखाड़ो। पिक्चर हाँलो मे टिकट ब्लैंक कराओ। पनघट पर छापा मारो। तमंचे और बन्दूके जुटाओ। कारखानों की चिमनियों से इतना प्रदूषण फैलाओ कि पूरा कस्वा सांस लेने को तरस जाए। सांस लेने में तकलीफ होगी तो पूरा कस्वा आप-से-आप आँखें खोल देगा, चाहे फिर हमेशा के लिए आँखें बन्द ही क्यों न कर देनी पड़े।

जी हाँ, बधाई हो ! मुबारक हो ! कस्बा जग गया । कस्बा प्रगति कर गया। चारो ओर खुणहाली छा गयी। सड़कें उखड गयी। नल के बम्बे गड़ गये। क्या कहा ? पानी नहीं आता ? पानी शहरों में भी कहाँ आता है ? अच्छा-अच्छा, एकाध जगह पानी आता भी है तो उसका रग पता नहीं कैसा होता है ? तो क्या ? जाकर अपने कस्बों में खुले नये-नये सिनमा हॉल में देखों। पिक्चर की हीरोडन भी यही गाती मिलेगी कि—

''पानी रे पानी तेरा रंग कैसा…?''

अब तुम अकल के दुश्मनो, हमे यह तो मत सिखाओ कि जिस तरह जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ आग होती है, उसी तरह जहाँ-जहाँ नल लगे हो, वहाँ-वहाँ पानी भी होना चाहिए। देखो, एक युग का सच, दूमरे पुग में गलत भी तो साबित हो सकता है न ? और फिर ये नयी चुनौतियाँ है, इन्हें स्वीकारों ! समझ गये न ?

अच्छा अब तुममें मे एक-दो समझदार लोग जरा आगे आओ और इस प्रगति और तरक्की की लिस्ट से जो-जो पूछा जाए उसे मिलाते जाओ । तो तैयार ?

"जी, हुकुम ?"

''सडकें खुदी ?''

"जी, खुदी ।"

"सड़कें पटी ?"

''जी नहीं।''

"कोई बात नहीं, पाटने का काम अगली परियोजना में । यह बताओं कि बम्बे लगें ?"

"जी लगे, लेकिन पानी नहीं आता ।"

"ठीक है, अगली सदी में । अच्छा बिजली के खम्भे गड़े ?"

"जी गड़े, लेकिन "

"चोप्प ! जितना पूछा जाए उतना ही जवाव दो । हर जवाब मे पुछल्ले लगा रहा है । हाँ, पिक्चर हॉल खुले ?"

"जी, खुल ।"

"कौन-सी पिक्चर चल रही है ?"

"जी, दगाबाज !"

"वैरी गुड ! कारखाने खुले <sup>?</sup>"

"जी, खुले।"

"गैम रिसी?"

"जी, हर दिन रिसती है।"

"तुम्हारे हिसाब से भोपाल का रिकॉर्ड कब तक टूट सकेगा ?"

"जी, अगली सदी से पहले हीं।"

''अच्छा, डाके पड़े ?''

"जी, पड़े।"

"वैक लुटे ?"

"जी, लुटे।"
"साक्षरता बढ़ी?"
"जी, बढ़ी।"
"जेतना जगी?"
"जी, जगी न।"
"कैसे?"
"आप ही जैसे आये थे, जगा गये। तभी तो दंगे हुए।"
"अरे! दंगे हो चुके? कव?"
"पिछले ही महीने "कपर्यू भी लग चुके।"
"अरे! तुम लोग कपर्यू भी जानते हो?"

"वाह! क्यों नहीं जानेंगे? हम जाग जो गये अव! अब जिन्दगी-भर जाहिल-के-जाहिल थोड़े ही रहेगे। इतने दिनो हम सोये रहे। न दमें कर पाये, न कपर्यू लगवा पाये। जागरण की एक भी मिसाल तो नहीं पेश कर पाये अपने देश के सामने। इमलिए हमने शहर बालों से पूछा – शहरों पाये थे अपने देश के सामने। इमलिए हमने शहर बालों से पूछा – शहरों में क्या होता है? वे बोले—बलवा, फसाद और दंगे होते हैं। वस हमने भी कमर कस ली कि हमारे इलाके में भी दगे होगे। फिर पता लगाया, उसके वाद क्या होता है? पता चला कपर्यू लगते हैं। तो जी, फिर हम भी कपर्यू वाद क्या होता है? पता चला कपर्यू लगते हैं। तो जी, फिर हम भी कपर्यू लगवायेंगे। नल लगें चाहे न लगें, कपर्यू जरूर लगेंगे, ताकि हमारा नाम लगवायेंगे। नल लगें चाहे न लगें, कपर्यू जरूर लगेंगे, ताकि हमारा नाम गण आप सबकी कृपा से।"

"अच्छा तो साराश यह निकला कि आप सब तरक्की की चोटी पर पहुँच गए है न?"

"चोटी? चोटी-वोटी हम कुछ नहीं जानते! हमारे यहाँ तरककी की चोटी नहीं, तरककी की खायी जरूर है जिस सब तरककी पसन्द लोगों ने मिलकर खोदा है और खोद-खादकर पर्यटन विभाग के सिपुर्द कर दिया है, जिनने दूर-दूर से टूरिस्ट आएँ और तरककी की इस खायी की शोभा देखें। आप भी चाहे तो चलकर देख सकते हैं।

"और हौ, तरक्की की चोटी पर किस कस्वे को ले गए है आप ? हमें भी चलकर दिखाइए न !"

# क्रिकेट कुण्ठा और खुदकुशी की समस्या

जी हाँ, कुआँ खुदबा रहे हैं, पिछवाड़े ! खुदकुशी करने वालों की सहितयत के लिए। वो टाउनहाँल वाले पार्क की झील बहुत छोटी पडती थी, बहुत दूर भी, इस इलाके के वेकार युवकों और दहेज की मारी बहुओं के लिए "लेकिन लोगों का कहना है कि कुएँ से काम न चलेगा। खुदकुशी करने वालों की जमात में अब क्रिकेट के खेल-प्रेमी दर्शक भी तो शामिल हो गये है न!

अब अगर एक साथ पाँच, दस, पन्द्रह हजार दर्शक खुदकुशी करना चाहें तो कहाँ जायेंगे वेचारे ! (ज्ञातव्य है कि इस सूची में दूरदर्शन पर त्रिकेट देखने वालों को जान-वूझकर नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उन्हें समझा-बुझकर, वीवी-बच्चों से भरे-पूरे परिवार की कंगाली का तकाजा देकर रोका जा सकता है। यह भी कि भाई मेरे, यह जान बड़ी नेमत है। इसे वाकी के टो॰वी॰ सीरियल देखने के लिए सँभालकर रखों) तो कोई माकूल जगह होनी चाहिए कि नहीं? और जहाँ तक उम्मीद हैं, अपने देश की जनसंख्या की तरह, अपने देश का क्रिकेट देख-कर खुदकुशी करने वालों की जनसंख्या भी वढ़तीं ही जायेगी। लीग आखिर सँकड़ों, हजारों के टिकट खरीदते हैं, तो किसलिए ? इसीलिए न कि हार की शर्मिन्दगी पर छलाँग लगाने के लिए ऐन मौके पर कुएँ-बावडी तलाशने में बक्त बरबाद न करना पड़े। ये चीजें तो यथेट्ट मात्रा में पहले में ही तैयार होनी चाहिएँ। पता नहीं इन बातों की ओर सरकार का ध्यान कब जायेगा?

वही हाल है कि जब आग लगती है तो कुओं खोदने लगते है। जब हार जाते हैं तो कुएँ-पोखर तलाशने लगते है। गलत बात है। अरे भई, अनुभव मे सबक लो! पहले से तैयारी रखो! कोई नये नौसिखुए दर्शक तो हो नही कि मालूम नही, हारेंगे कि जीतेंगे। इतने वेल देख चुके—बम्बई, कलवता, वैगलोर, मद्रास—और अब तो माशाअल्ला शरजाह से भी घावों पर नमक छिड़कने का न्यौता आया; बुलाया ही करे है। तो इतना तो मालूम रहता है कि "सजन रे हार जाना है"—इस बार भी, बात सिर्फ कितनी इनिग्स, या विकेट की रहती है और जैसी रहती है, उसे देखकर बीचों-बीच पेवेलियन में अवसर आसमान की तरफ उँगली उठाकर यह कहने को दिल चाहता है कि "हे प्रभु ! इन्हें क्षमा कर ! ये नहीं जानते कि ये क्या बेल रहे हैं, कैसा बेल रहे हैं।"

और-और टीमो के खेलों में कभी हार, कभी जीत होती है। हिन्दुस्तानी टोम के खेलों में हमेशा हार ही रहती है। यह हमारी खेल-भावना का दूसरा नाम है। चाहे क्रिकेट हो, हॉकी या फुटवाल, हार-ही-हार वेमिसाल। हमारे नये शब्दकोपों में देखेंगे तो खेल-भावना का सशोधित अर्थे हार-भावना ही लिखा मिलेगा। मुझे तो लगता है, हिन्दुस्तान में किकेट मैचों की जबरदस्त बढ़ोतरी के पीछे एक सूनियोजित प्लानिंग है-फैमिली प्लानिंग से कहीं ज्यादा कारगर। जितने ज्यादा तोग मैच देखेंगे, उतने ज्यादा लोग मरेगे। कुछ कुएँ, बावड़ी, कुछ वही-के-बही, ऑन द स्पॉट, शर्म से पानी-पानी होकर। इस तरह जनसंख्या-उन्मूलन में क्रिकेट के योगदान की महती भूमिका को राष्ट्र हर्गिज-हर्गिज विस्मृत नहीं कर पायेगा, क्योंकि दर्शकों द्वारा यह स्वेच्छा से किया गया योगदान होगा और इस प्रकार की खुदकुशी को कानुनन जायज ठहराया जायेगा । जिन्दा रहकर देश के लिए जो कुछ कर. पार्येंगे, मरकर उससे कही ज्यादा । सही सायने मे देश के काम आयेंगे वे। यही बात देश के लिए भी लागू होती है। क्योंकि देश भी, उसकी दया पर जिदा रहने वालो से कही ज्यादा इज्जत, आवरू और शान उसपर मरने वालो को बख्शता है।

मतलब वहीं, कुएँ से काम न चलेगा। सैकड़ो-हजारों के सीजन और हवाई टिकट खरीदकर हिन्दुस्तानी क्रिकेट की हार पर मरने वालों के लिए सिर्फ पिछवाड़े का कुआं? तानत हैं! इससे तो चुल्लू-भर पानी ही बेहतर रहा न!

र्यू किकेट की कुंठा और संत्रास के मारे वेचारे किकेट-प्रेमियों के पास ज्यादा च्वाइस है ही कहाँ ? क्या तो कुआँ और क्या तो खाई, उसे क्या फर्क पडता है । लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है कि उसके लिए एक भव्य, शानदार खुदकुशी की व्यवस्था तो कर सके। वे दीवाने जो विजनेस-बट्टे को ताक पे रखकर, बीवी-बच्चो की मलामतें सहकर, हजार तरह के जोखम उठाकर शेर की तरह आते हैं, हार जाने के बाद किस तरह दबी दुम, दबे पाँव निकल भागते हैं, इस पैवेलियन से, यह तो जिन देखा तिन ही जानिया।

वहुत मलाल होता है तव ! आह ! इन क्रिकेट के दीवानों को जानदार लेल न दिखा सके। क्या करते, यह हमारे वश में न था, उनकी किस्मत में न था। कुल मिलाकर 'न ये थी हमारी किस्मत''' और उनकी किस्मत में तो हार के हादसे हादसों की शृंखलाएँ ही लिखी थी। न देखे चैन पड़ता है, न दिन देखे। क्या करते दे, क्या करते हम ? न क्रिकेट बोर्ड अपने हाथ में है, न टीमों के चुनाव।

फिर भी इस सकट की घड़ी में, इस अग्नि-परीक्षा के सैमेस्टर में उन्हें अपना धीरज नहीं खोना है। बड़े साहस और जीवट के साथ इसका सामना करना है। क्योंकि निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ विदेशी ताकती और साजिशों का हाथ है, जिसकी वजह से हमारी टीमें सही खेल का प्रदर्शन नहीं कर पा रही। हमें उन ताकतों के प्रति भी सतर्क रहना है तथा धैयंपूर्वक इसी तरह हार के हादसों को सहते जाना है।

शीर जब धीरज जवाब दे जाये तो कुएँ-वावडी जो भी सहूलियते हमारे पास है, हम उन्हें लेकर दर्शकों की सेवा मे हाजिर है। इसके सिवाय और हम कर भी क्या सकते हैं ?

#### सामना : यमराज से

'नारीमुक्ति' पर विचारोत्तेजक गोष्ठी थी, नगर की बुद्धिजीवी महिलाओं की, शाम पाँच वजे से। सी मैं साढे तीन वजे से ही तैयारी में जुटी थी ड्रिंसग टेवल के सामने।

तभी पति हडबड़ाते हुए आकर बोले थे—'वे 'वे ' आ गये ।'

दरअसल एक अध्यावसायिक, लघु पत्रिका के संपादक पति को अक्सर घर-घार कुछ सत्यकथा टाइप उनलवाने के फिराक में रहते थे। उन्हें देखते हो पति नरवस हो जाया करते थे। अतः मैंने चौककर पूछा, 'कौन? वही लघु पत्रिका वाले?'

पति फिर हकलाये -- 'अरे वो नहीं वो यमराज!'

'यमराज ? " ज्ञूठ !' अब मेरी भी विन्दी टेढी होने लगी थी।

'झूठ ?' पति ताव खा गये--'तो खुद चलकर देख लो--वाहर उनका चाहन भैसा खडा पागुर कर रहा है।'

मैने अपनी घवराहट पर काबू पाते हुए कहा—'तो मुझसे क्या कहने आये हैं ? जाइए, आप ही उनसे निपट लीजिए न !'

पति अपनी जान छुड़ाने की फिक्र में थे — 'क्या मै निपटूँ ? वे वे तो सीधे-सीधे तुम्हारे पास ही आये हैं !'

अव में चिहुँकी —'मेरे पास ? मुझसे भला वया काम हो मकता है उन्हें ?'

पति ने मेरे भोलेपन पर तरस खाकर कहा—'यमराज भला वयो किसी के पास जाते हैं ?'

अब तो मेरी घिग्छी बँध गयी। पति बड़े सयानेपन से समझाने लगे— 'घबड़ाने से कैसे काम चलेगा? और फिर एक दिन तो जाना ही है "तो, मेरी समझ से चली ही जाओ!' मैंने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा—'क्या मतलव ?'''सव तो हरगिज मही जाऊँगी !'

तव तक बाहर से एक कड़कदार आवाज आयी—'अभी कितनी देर है?—कह दीजिए जल्दी करें। मुझे इतनी देर तक इंतजार करने की आदत नहीं।'

पित हड़बडाते हुए भागे। मैं जल्दी-जल्दी तिरियाचरित्र वाला क्लोक याद करने लगी, साथ ही सती सावित्री की कहानी भी। प्राण प्राण सबके एक जैमे। सावित्री ने चतुराई से पित के प्राणों की भीख माँगी थी। मैं अपने पित में, अपने प्राणों की भीख मँगवाऊँगी। पर पित तैयार हों तब तो! बो तो यमराज की मिजाजपुर्मी की भाग-दौड़ में लगे थे। बाहर से आवाज आ रही थी—'बैठो महाराज! अब आये हो तो कुछ चाय-पानी कर लो। मैंमें को भी फिज से कुछ पालक-चौलाई डाले देता हूँ—जुगाली करेगा"।'

(अब तक यह साबित हो चुका था कि वे खुद यमराज को लौटाना नहीं चाहते थे।)

लेकिन यमराज बेहद जल्दी मेथे, वहीं से फिर कड़के — 'जल्दी की जिए, मुझे इतना समय नहीं।'

र्में अब तक अपना दिल कड़ा कर चुकी थी—इतराकर बोली—'वस, जरा लिपस्टिक डार्क कर लूँ।'

यमराज गुस्से में तिलिमिला उठे - 'अजीव औरत है!' फिर पित से गरजकर बोले - 'जाकर देखिए, कितनी देर है? में और इंतजार नहीं कर मकता।'

पति गिडगिड़ाये—'वया देखूँ महाराज ! शीशे के सामने से हट ही नहीं रही है 'आधा-पौना घंटा तो लगायेगी ही। अरे, मुझसे पूछिए—कितनी ट्रेने छूटी है, कितनी पिक्चरों के शो 'मिस' हुए है, कितनी बार बॉस की घुडकी खायी है मुअत्तल होते-होते बचा हूँ—इस औरत के पीछे। खुद भी देर करेगी और मुझे भी लेट करायेगी।' फिर यमराज को अपने कॉनफिडंस में लेते हुए पास मरककर फुसफुमाये-—

'एक बात मानोगे महाराज ?' यमराज चाय-नाश्ते के संकोच में थे, वोल-कहिये !' सामना : यमराज से १६७

पति और धीरे से, और पास सरककर फुसफुसाये—

'यह इतनी आसानी से मेरा पत्ला नहीं छोड़नेवाली महाराज ! आपको भी चरका पढ़ा देगी। बड़ी हठी है, और चालाक भी। आप कहें तो में कुछ तरकीब सुझाऊँ। लेकिन कमम है आपको आपके बाहन की! बगैर उसे लिये न जाडएगा। एक बार आस दिलाकर निराश न कीजिये नाथ!'

पमराज चिढ गये—'मजाक करते हैं? लेकिन वे हैं कहाँ? मैं खुद उनकी खबर लेता हूँ।' और सीधे मेरे बेड-हम के दरवाजे पर आकर गरजे —'मुझे भी अपना पित समझ रखा है क्या कि घण्टों इंतजार करता रहूँगा? मेरे पाम इतना टाइम नहीं।'

मैंने जूड़े मे पिन खोसते हुए कहा - 'क्यो ? क्या सारे व्यंग्यकारों को आज ही यमलोक ले चल रहे है ?

'बकवास वन्द कीजिए ! आप सीघे से चलती हैं या नहीं ?'

अब मैं भी रोप में आ गयी—'यमलोक में क्या जरा भी एटीकेट नहीं
महाराज ? घड़घड़ाते हुए मेरे वेड हम में चले आये ! अभी यही शोर मचाकर
थाना, पुलिस बुला सकती हूँ। सलीके से बैठक में वैठिये, मेरे पित भी वही
हैं। हाँ, एक बात और, बुरा न मानिए तो एक बार और अच्छी तरह याद
कर लीजिए कि कही गलत जगह तो नहीं आ गये हैं ? क्योंकि इस तरह तो
आप सत्यवानों के लिए आया करें थे "' और थोड़ी पास आ फुसफुसाई—
'एक मत्यवान से तो आप मिल ही चुके "चाहें तो उलटफेर "चल सकता
है। में उस दिकयानृस सावित्री की तरह बिलकुल पीछे नहीं पड़ूँगी और
बात भी सिफ मुझतक रहेगी—ये वादा रहा। वैसे भी इस समय मुझे कायदे
से नारी-मुक्ति-संगोप्टी में ""

'गोली मारिए, आपकी तो अब मुक्ति-ही-मुक्ति है। वैसे चीज खासी दिलचस्प है आप ! खैर जल्दी चलिए, बाहर भैसा इंतजार कर रहा है।'

अमहाय हो, और कोई उपाय न देख मैने दाँत से उँगली काटते हुए कहा — 'मैं भैसे पर बैठकर नही जाऊँगी।'

अब यमराज मुस्कुराये—'क्यो ? आखिर एतराज क्यों है आपको ? 'एतराज ?' मैने कहा—'आप इतने बड़े यमलोक के मालिक और भैसे पर चलते हैं । जानते हैं, हमारे यहाँ मृत्युलोक में तो भैसेवाली गाड़ी पर कचरा ढोया जाता है।

यमराज एक आँख दवाकर हैंसे--'कचरा ही तो बटोरने मैं भी निकला हैं।'

'क्या?' में यमराज के दुस्साहस पर दंग रह गयी। आंखों से धारा-प्रवाह पानी वह निकला। फिर भी वह डूव मरने के लिए चुल्लू-भर पानी ने कम ही था। नहीं तो इतने सालों के धुआंधार प्रतिबद्ध हिन्दी लेखन के बाद यह नीम पर चढ़े करेले वाला सच सुनने के लिए जिन्दा रहती भला? धिक्कार है धिक्कार! अब इस जिन्दगी में बाकी रहा भी क्या? सो यमराज को कुछ करना हो नहीं पड़ा। में तो उनके मुंह से अपने लिए कचरे का खिताब सुनने के साथ ही शम से मर गयी थी।

बहरहाल यमराज ने 'कचरे' को भैस पर लादा और हाँक दिया ।

मेरी सिसकियों की बीन बजती जा रही थी, उनका वाहन पगुराता जा रहा था! यमराज ने औपचारिकता निभायी—'रो क्यों रही हो—क्या हुआ ?'

मै लेखकीय कुण्ठा और संत्रास की मारी विकर पडी—'कुछ नही हुआ, इसीलिए तो रो रही हूं! आपने मौका ही कहाँ दिया? न प्रेस वाले आ पाये, न फोटोग्राफरो को ही सूचित किया जा सका। अन्तिम इच्छा के रूप में टी॰ वी॰ पर अपने ऊपर एक डाक्यूमेटरी फिल्म बनाने की बात तक नहीं कह पायी" जरा कुछ दिनो रुक गये होते तो एकाध अभिनन्दन, सम्मान-गोष्ठी, कुछ-न-कुछ तो हुआ ही होता!

'कुछ भी नही होता।' यमराज दो टूक लहजे मे बोले - 'हाँ अव होगा-तुम्हारे वहाँ से गुजर जाने के बाद "अब कुछ-न-कुछ जहर होगा।'

'ओह, तो आपको भी यह सब मालूम है कि हिन्दुस्तान मे कि निल्के कि मर जाने के बाद ही सम्मानित, पुरस्कृत किये जाते हैं, या फिर तब, जब वे इस हालत में रह ही नहीं जाते कि हिलते-कांपते मंच पर पुरस्कार लेने पहुँच पाएँ।'

ंसब जानता हूँ। मेरे कोई एक चक्कर लगते है दिन-भर मे ?—अरे यह भी कोई जगह है स्साली '' सामना: यमराज से १६६

में बिगड़ो--'गाली क्यों देते हो महाराज ! जगह तो मस्त है। एकदम फर्स्टक्लाम । बोक्या कहते हैं, हजारो नरक-लोकों की इसके मामने छुट्टी ! अच्छा, यह बताइए-बहरहाल मुझे रहना कहाँ होगा अभी ?'

यमराज मुस्कुराये---'चित्रगुप्त हिसाव-किताव देखकर वतायेगा कि कौन-मा 'कुड' उपयुक्त होगा।'

'कुड ?' मेरी फिर घिग्घी बँध गयी—'इममे कुड में डालने की क्या बात है महाराज? — मुझसे बड़े-बड़े व्यग्यकार पड़े हुए है। मैं तो उनके मामने कुछ भी नहीं! यह भी क्या बात हुई कि व्यग्य-लेखन के एवज मे उधर भी कुड, इधर भी कुड" ठीक है, फिर कम-से-कम ऐसा की जिए—वड़े व्यंग्य-कारों को बडा कुड, छोटे व्यग्यकारों को छोटा कुंड।'

यमराज डपटे — 'तुम चुप रहो जी ! जब से आयी हो चपर-चपर किये ही जा रही हो। कान खोलकर सुन लो, हमारे यहाँ सब काम कर्मफल के हिसाब से '

'वही तो 'आप लोग नयी वातें सीखते ही नहीं! वही वाबा आदम के जमाने के कर्मफलों की रट आज भी लगाये जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, न कर्म-कुकर्म मिलाये जाते है, न झूठ-सच, सच पूछिए तो जमाना इतनी तरक्की कर चुका है कि सच और झूठ जैमी कोई चीज रहीं ही नहीं, वात-की-बात में सच को झूठ और झूठ को सच की ऐसी शक्ल दे दी जाती है कि पता ही नहीं चलता कि हकीकत में जो है, वह सच है या झूठ है। इसलिए कोई झंझट होता ही नहीं। जब चाहे, जहाँ चाहे, झूठ वाले सच का फल हड़प नेते है और सच वाले झूठों की जमात में शामिल कर लिये जाते हैं 'टका लेकर निकलों और जितने चाहे भाजी तथा खाजा खरीद लो। कोई रोक-टोक नहीं इस नगरी में और आप लोग हैं कि वहीं सच-झूठ की पुरानी मान्यताओं पर आँख मूंदकर चले जा रहे हैं! खासे पिछड़ें किस्म के लोग है!'

यमराज कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी ऊपर से दो यमदूत बदहवास-से भागते-से आते हुए दिखाई दिये। मैने समझा शायद यमराज ने नाराज होकर फीरन छूं-मंतर कर इन्हे बुलवाया है—अब मेरी शामत आने वाली है। मैं बदहवास-सी देखने लगी। लेकिन वे दोनों मुझसे भी ज्यादा बदहवास दिखे। आते ही जल्दी से यमराज को एक तरफ ले जाकर फुसफुसाये— 'चित्रगुप्त से हिसाब-किताब में गलती हो गयी महाराज! वह "वह दूसरी औरत है। इस वापस भेजना होगा।'

'मूर्ख !' यमराज ने उन्हें डाँटा और मुझे तत्क्षण ऊपर से सीधी छोड़ दिया ।

में पुलकती हुई वापस बिस्तरे पर आ गिरी। लेकिन शरीर में हरकत आते ही देखती क्या हूँ कि सारे रेडियो, टी॰ वी॰, समाचार-पत्र वाने घीरे- धीरे खिसकते जा रहे हैं। रेडियो वाले ने फटाफट माइक समेटा, टी॰ वी॰ वालों ने कैमरा, यानी जिन्दा होते ही वे फिर से मेरे मर जाने तक के लिए वापस हो गये।

### यक्ष-विलाप

मेहरबानो, कद्रदानो ! यक्ष फिर से बदिकस्मती का मारा है। वहीं हाल-वेहाल, वही चिर-विरही यक्ष । इस वार विछोह उसकी यक्षिणी का नहीं, उसकी आत्मा का है। आत्मा ही गायव हो गई है उसकी । अब आत्मा के बिना कैसी वेगैरत जिन्दगी ! तो जाहिर है, उसे एक अदद मेघदूत की तलाश है। किसी जमाने में वह उसका खासा खैरखाह हुआ करता या; लेकिन अब कहाँ का खैरखाह और कैसी मदद ! सदी के इस सबमे बड़े सूखे- भूखे दिनों में मेघों के कहाँ दर्शन ! उसके पास इस देश के लिए, यक्ष के लिए फुसंत ही नहीं!

और इधर यक्ष है कि खटवार-पटवार लिये पड़ा है। हालत नाजुक है! होनी भी चाहिए। साली-साल से आत्मा गायव है वेचारे की। यूं बेवफाई तो पिछले कई सालों से चालू थी उसकी, लेकिन इस तरह एकाएक विन चड्ढा हो जायेगी, इसकी उम्मीद नहीं थी यक्ष को।

बहरहाल जो ईश्वर हाल-वेहाल करता है, वही मदेशवाहक भी मुहैया करता है। ऐसी हालत में यक्ष को सूझा, क्यों न एक के बाद एक दिल्ती मे एयर डैशिंग करते वायुदूतों के जरिये सेंदेशा भेजा जाए?

अथ यक्ष-सदेश: है दम पर दम दिल्ली के आकाशमार्ग पर मेंडराते हुए वायुद्त ! जब तुम दिल्ली की अलकापुरी से भी सुन्दर, गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के ऊपर से गुजर रहे होगे तो जरा, बाद-निरीक्षण के लिए अयोग में लाये जाने वाले वाइनाकुलर से देखना—बहुत सम्भव है, उन अट्टालिकाओं में से किसी एक के वातानुकूलित ब्राइंगलम मे फैली-पसरी मेरी आत्मा तुम्हें दिख जाये। यूँ तो उसने सरकारी आवासों में भी दो-तीन फ्लैंट्स अलग-अलग फर्जी नामों से बुक करा रने हैं, लेकिन वहाँ तो वह कभी-कभार ही, चेकिंग करने वालों की आँखो में धूल झोकने के निमित्त ही जाती है। अत मित्र, ज्यादा उम्मीद तो यही है कि करोड़ों से सुसज्जित किमी भव्य अट्टालिका में ही वह अपनी अगली विदेश-यात्रा के दरम्यान लायी जानेवाली साड़ियों, घड़ियों, परपयूमों और बिस्कुटों की लिस्ट बना रही होगी।

मित्र, पहली नजर में तो उसे देखकर तुम पहचान भी नहीं पाओगे। धोखा खाने की पूरी-पूरी सम्भावना है, क्योंिक तुम्हें तो सालों-साल पहले की देखी, उसकी गेरू खिचाई तस्वीर का ही स्मरण होगा। उन दिनों वह कैमी सिडी-सिडी सिलिबिल्ली-सी हुआ करती थी। हर बात में सही-गलत, उचित-अनुचित और सच-झूठ को लेकर मुझसे उलझती रहती थी। अपने छोटे-छोटे आदर्शी-उमूलों को लेकर भी वह बड़ी 'टची' हुआ करती थी। लाख समझाओ, राई-रत्ती दस से मस होने को तैयार नहीं। उन दिनों वह मेरी आत्मा, बड़े झमेले खड़े किया करती थी। चाय और निष्ठा की दुहाई देती बला की हठी और अभिमानिनी। सच को सच और झूठ को झूठ कबूल- बाकर ही रहती, चाहे उसके पीछे फाके ही क्यों न करने पड़ जाएँ।

मसे, उन दिनो उसे मेरे साथ फाके-मस्ती मे भी मजा आता था। कर्ज की पीते थे गालिव और समझते थे कि रंग यह, लायेगी हमारी फाकामस्ती एक दिन। लेकिन वही फाकेमस्त आत्मा, दिल्ली की ऐशगाह मे ऐसे रग जमा बैठेगी कि अपनी पहली सारी पहचान ही भुला बैठेगी, इसका जरा भी इन्म नहीं था मुझे।

लेकिन उमे दोप भी क्या दूँ बंधु ? दिल्ली जगह ही ऐमी है कि बिलकुल गुड़ की भेली जैसी और चीटियो-सी तमाम आत्माएँ उसका चूरा झाड़ने में मस्त हैं।

मो समें, उसका गृंह उकेरी तस्वीर से तो तू मिलान करना मती। अब इनने बरसों में तो वह घाट-घाट का पानी पी, सिखी-पढ़ी सयानी हो गई है। अपना भला-बुरा, नफा-नुक्सान समझने लगी है। अब वह बात-बात में उडती भी नहीं। सच को मच और झूठ को झूठ ही साबित करने की मगजमारी और वेयकूफी भी नहीं करती। इगारा समझकर भ्रम दें डालती है, वक्त को बदल डालती है, खारिज कर डालती है। नुक्यान के औं कड़ी को नफें में बदलने में तो उने महारत हासिल है। लेकिन इतना सब होने पर भी, मित्र, तू उससे मेरी गई-गुजरी हालत का बयान मत करना, वयोकि वह तो मुझे, मेरी तबाही को, पूरी तरह कब की भून चुकी होगी। मालों हो गए, उसकी जीप को इस रास्ते पर गर्द-गुबार उड़ाये। अरसा हुआ उसके हेलीकॉप्टर को यहाँ पूँछ फटकारे—जब वह हाध जोड़े उतरती, हाथ जोड़े ही चढ़ती। चढ़ते-उतरते, बस एक ही रट लगाये रहती, 'मुझे सेवा का अवसर दीजिए।' तब किसी को यह नहीं मानूम था कि वह किमकी सेवा का अवसर मांग रही है।

बेमोचे-समझे, मूरय लोगों ने दे डाला, मेबा का अवसर । उसने लपक-कर झपट्टा मारा और जा बैठी हेलीकॉप्टर मे । बस, तब मे आज तक उसका अता-पता नहीं मिल पाया । भूखा-प्यासा, थका-हारा में दूँद-दूँदकर हारा ।

सुना है, अब तो हमेशा दस-पाँच की मण्डलियों में घिरी बैठी रहती है, राय-बात चलती रहती है—आज किस एरिया को दंगे के सामानों की सप्लाई की जाये, किस शहर का कौन-सा डेलीकेट एरिया छाँटा जाए, कौन-सा क्षेत्र काफी दिनों गडवड़ीवाला नहीं घोषित हो पाया, उस वाली गली में आग लगवानी ठीक रहेथी या इधर वाली सब्जी मण्डी में? फलाने कॉनेज में छात्रनेता की फाँसा जाये या ढमकाने कारखाने के यूनियन लीडर को? कारखाने से बम डिपो भी पास है, दो-चार प्राइवेट गाड़ियों को भी

कारखाने से अस डिपो भी पास है, दो-चार प्राइवेट गाड़िया को भी फूँकने का सुभीता रहेगा।

ह्थगोले अगले हफ्ते बँटवाना, लेकिन ठीक से प्रशिक्षित करके। वेकार सामानों की बरबादी न होने पाये "और सभी सम्प्रदायों को ममान रूप में बाँटे जाएँ। किसी को कोई शिकायत न रहे। जो मूर्ख, अपढ, अज्ञानी है, उन्हे प्रशिक्षित, ट्रेड किया जाना जरूरी है।

तो सखे, जहाँ कही तुम इस प्रकार की सरगर्मी और विशिष्ट बैठके देखना, समझ लेना वही मेरी सालों की विछुड़ी आत्मा का निवास है, वही वेचारों फैली-पसरी घर-फूंक तमाशा देखती आराम के क्षण गुजार रही है। हो सके तो उससे तुम सिर्फ इतना कहना कि अब भी समय है। वहुत हो चुका। कुछ तो सोच उस गेरू खीची तस्वीर और अपने उस विरही यक्ष के बारे में! लीट जा! वैसे वह मुनेगी और लीट के आएगी, इसकी मुझे तो

कोई अम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन इस बेचारे यक्ष के पास इसके सिवा दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं।

वयोकि यक्ष शापित है—वोट की ओट में भूखा-प्यासा ताउम्र सिर धूनने को और तीन सी पैसठ दिनों में एक बार दूध-डबलरोटी खाकर उपवास तीड़ने को। (वह भी जब कही बाढ़ आई हो तो राहत के नाम पर) बाकी समय तो वह जहां भी बैठता है, उसके नीचे एक लाइन खीच दी जाती है और उमे समझा दिया जाता है कि यार, तू बकार ही रोना-धोना मचाये है! देख, इधर देख, अरे तू तो गरीबी रेखा के ऊपर है। जरा उनकी सोच जो इस रेखा के नीचे है!

और यक्ष सोचने लगता है। सोचकर खुश हो लेता है तथा बारंबार उस यक्षिणी आत्मा को नमन करता है जिसने उसे गरीबी रेखा के नीचे रहने के कलक संबचा लिया।

# हमें भी कुछ कहना/करना है

'सती' जैसे 'घास्टली' और 'इनह्यू मन एक्ट' पर इतना कुछ कहा जा चुका है कि उसपर और कुछ कहने की विलकुल गुंजाइण नहीं, फिर भी में कहने पर उतारू हूँ "इसलिए, क्योंकि मेरी लोकतन्त्र में पूरी आस्था है। मैं लगातार कहने और सिर्फ कहते चले जाने के विना नहीं रह सकती। मैं इस 'प्रणाली का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकती।

साय ही, मेरी यह कुछ कह पाने की वेसबी अकारण नहीं। कहने वालों की एक लम्बी कतार लगी है। एक-दूसरे को आँखें गुरेर-गुरेरकर धिकयाते हुए राष्ट्रीय चेतना जगाने वालों की — जागों मोहन प्यारे जागों और राष्ट्र की धारा से जोड़ने वालों की — चल दिरया में कूद जायें "(दौडना आता है न? दूसरे किनारे से निकल जायेंगे।)

सबकी एक ही वेसत्री, देश के प्रति एक ही सर्वोपिर चिन्ता—मुझे कुछ कहना है मुझे भी कुछ कहना है क्या ? यही कि इम कूर और अमानवीय घटना की जितनी भी निन्दा की जाये, कम है अर आपको ? जी हाँ, कि यह हमारे देश की धवल कीर्ति पर लगा एक कलंक है "और ? 'घास्टली' 'इनह्यू मन' वस ? नहीं, और भी कि हमें जुड़-मिलकर इसका सामना करना है। जी हाँ, हटकर मुकाबला करना है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। रेडियो, टीवी से सटे-सटे, सुबह साढे सात में रात दस-साढ़े दस तक —हमें चैन से नही बैठना है (न दर्शकों को चैन से बैठने देना है)। अपने धमं, कर्तव्य और राष्ट्रीय सामाजिक दायित्वों से मुक्ति पाने का यही तो कारगर तरीका है! सिलसिला वरकरार है। प्रक्रिया चालू है कड़े-से-कड़े शब्दों में निन्दा करने की। यही एक काम ऐसा है जो हम जुड़-मिलकर, आंखें मूंदकर करने में विधाम करते है। बड़े-छोटे, अमीर-गरीब सब आपम का अन्तर भुलाकर करते हैं। तो, आओ प्यारे 'वीरो', आओ, एक साथ मिलकर गाओ।

आइए. व्यक्तिगत और मार्वजिनक स्तर पर, लोकल और प्रादेशिक स्तर पर, अपनी-अपनी पहुँच और औकात-विसात के हिसाब में, मनचहि जिनकों, जी-भर के कोसिए, पुलिस वालों को तो जरूर । आजकल पुलिस बालों को गालियों देना काफी अच्छी दृष्टि में देखा जाता है। उन्हें गालियों देते हो आप ईमानदार सिद्ध हो जाते हैं और सीधमसीध राष्ट्रीय भावना से जुड़ जाते हैं। पुलिसवालों को इसमें कोई फर्क नहीं पडता। वे प्रशामन को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, प्रशासन किसी और महकमें की। इस प्रकार सारे-के-सारे महकमें एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए 'पासिग-द-पार्सल' में लते रहते हैं। जिम्मेदारी का पुलिदा एक से दूसरे, दूसरे संतीसरे की तरफ उछाला जाता रहता है। थामने का खतरा क्यों कोई उठाये? खेल का मजा किरिकरा करना है क्या? संगीत वेरोकठोक चलता रहता है—वेखुदी/वेशमीं हद से जब गुजर जाये "

मोचिए तो, आप बहुत-कुछ कर सकते हैं। अरे, और कुछ नहीं तो कुछ वार-दोस्तो, बंधु-बांधवों को बुलाकर 'एक शाम, सती के नाम' कर डालिए; यानी एक सार्थक आयोजन, एक विचारोत्तेजक परिचर्चा। विषय होगा— मती 'एकट' कितना सही कितना गलत; 'सही' की दूर-दूर तक गुजाइश नहीं लेकिन गीष्टियाँ जरूरी नहीं कि यह सब सोचकर ही आयोजित की जायें। उनका मकसद इससे कही अपर होता है। बहरहाल, गोष्ठी सफत और आपका श्रम सार्थक होगा बशतें 'मीतू' जोरदार हो और प्रेस तथा मीडिया का सहयोग हो।

चाहे तो इस अवसर का फायदा उठाकर लगे हाथों एक पार्टी भी बना डालिए बरना 'मन पछितहे अवसर बीते।' इसके लिए कुछ खास मशक्कत भी मही करनी पड़ेगी। पार्टी बनाने का ढेरमढेर मसाला या कह लीलिए कड़वा मान इम देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। समृद्ध है अपना देश, इफरात, बैगोजगार मैन-पाबर, भूख, बेकारी और अशिक्षा की वजह से तमाम समय-ही-समय और बीरियत दूर करने के लिए बेमब्र दिल, दिमाग; इन्हें संगठित बीजिए, किमी भी फैबटरी के फाटक से, दिहाड़ी के काम से बचे हुए वे लोग एक-दो कुल्हड चाय या अदे की बोततों की किस्तों पर उपलब्ध ही जायेंगे। आपका काम चल निकलेगा। इस पार्टी का मोरचा निकलवाइए। सुबह, 'मनी-मतायी, गयी जलायीं' वाला और शाम को 'सती माई मदा सहाय' वाला।

इन लोगों से आप वेखटके कुछ भी करवा सकते हैं। निस्संग-भाव में किमी की जय बोलने या किमी को काला झंडा दिखाने में इनका कुछ जाता-वाना नहीं। ययोकि ये वेचारे सत-असत कुछ नहीं जानते। ये सच-झूठ के पचड़ें में नहीं पडते। पड़ सकते भी नहीं। इनका सबसे बड़ा सच रोटी का दुकड़ा है। इस 'सच' को पाने के लिए वे अपने कमजोर हाथों से आपकी पार्टी का हाथ मजबूत करने के लिए तैयार और लाचार हैं।

मौका पड्ने पर आप इस 'पार्टी' को चाहे तो किराये पर भी उठा सकते हैं और प्रचुर धन-यश अजित कर सकते हैं।

सती से जुड़ा सबसे अहम सवाल यह है कि हम क्या करते रहे हैं, क्या कर रहे हैं और अब क्या करना चाहिए? मेरी समझ से हमें मौके का फायदा च्याना चाहिए (वैसे हम यही करते रहे हैं, हमें यही करना चाहिए।) ऐसे मौके बार-बार नहीं आते। यह आम घटनाओं से थोड़ा अलग है। यों बहू-वेटियों के जलने-मरने की बातें चलती रहती है, पर वे समाचार भी अब पिट गये, प्रेस के लिए भी। दो-चार-दस छाप दिये। अब कितना छापें? बहुत हुआ बस, नहीं छापते जी! दम नहीं रहा अब इन रपटों में! पब्लिक की कुछ नया, चेंज माँगता है।

मूखा-सूखा भी बहुत हुआ, यानी वही, हद से गुजरने वाली बात ! तो हम भी सूखा देखें या अपना घधा ? हमें तो सब-कुछ देखना है। हमारे लिए तो मब बराबर। मूखा अपनी जगह, सस्कृति अपनी जगह। अब सूखें को तो सम्कृति से जोड़ा नहीं जा सकता। कितना वेडील शब्द बनता है, सूखा-सन्कृति ! खासा फूहड़ ! इसलिए इस सूबे के पीछे हम अपनी इतनी समृद्ध-संस्कृति और उसके उत्सवों को थोड़ी छोड़ देंगे!

वहरहाल, मवाल यह है कि क्या होना चाहिए था? तो होना तो यही चाहिए था कि हम सभी लोग जाकर उस लड़की चेचारी को समझाते कि देखो, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। मरना ही हो तो घुट-घुटकर मरना चाहिए, इस तरह सती होकर नहीं। इस तरह मरने की कोशिश करोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी। हवालात में बन्द कर दी जाओगी। इसलिए तुम्हें मरने की बात सोचनो ही नहीं चाहिए। तुम्हें जीना चाहिए-अपनी खातिर नहीं तो अपने देश की खातिर, अपने हलके के कलेक्टर की खातिर। जिंदा रहने के नाम पर ही सही, सिर मुंडवाकर, जमीन पर सोकर, कुलश कुलच्छनों आदि हजार मलामतें सहकर, नरक से भी बदतर जीवन कुबूल करते हुए भी तुम्हें जीवित रहना चाहिए। यस इतना कि सामाजिक दृष्टि से, डॉक्टरी परीक्षण से तुम जिंदा प्रमाणित की जा सको। हमारे लिए उतना ही बहुत है।

देखो, आखिर लाखों-करोड़ो जिदा रह ही रहे है न ! सो, जिद नहीं करते। वेकार का वावेला मचाने से फायदा? अच्छी लड़की बनो ! अच्छी लड़की बनो ! अच्छी लड़की बेग, समाज, घर-परिवार की इज्जत का सेहरा बाँधे जिस तरह जीती है, तुम भी वैसे ही जीने की कोशिश करो।

मुझे लगता है, इस तरह प्यार से समझाने से वह लड़की अवश्य मान जाती। इसका सबसे अच्छा परिणाम यह होता कि हमारे राष्ट्रीय स्तर की यह एकमात्र वार्ता होती जो सफल होती और हम सार्वजितक मखील से बच जाते।

## शहरनामा अपने प्यारे शहर का'''

एक सच्चे हिन्दुस्तानी के लिए सबसे बड़ी गाली यह होती है कि कोई उमे देखकर कहदे — यार, तू तो जमाने के साथ बदल गया ! या कि 'अच्छा तुझे भी जमाने की हवा लग गई?' "

इसलिए पुरखो के जमाने से हमारा यह उसूल चला आता है कि मीजूदा जमाने की हवा को पूरा-का-पूरा कार्वन डाइऑक्साइड ही समझा जाए और उससे पूरा परहेज बरता जाए। यह गाली-गलीज मे बचकर रहेने का सबसे कारगर उपाय माना जाता है।

मेरे शहर ने इस मच को क्षाज से सौ साल पहले ही पहचान लिया था। इमीलिए आज संकड़ों साल बाद भी वह जस-का-तस है। नेकहूँ नहीं बदला। दास कबीर की तरह उसकी चादर जस-की-तस है। मैली-कुचैली की मैली-कुचैली।

अब है किसी की मजाल जो उसको गाली दे? वह वैसा-का-वैसा कूड़े-दानों, खुली गलियों और चहबच्चा सिहत मिनखयों उडाता शान से खड़ा है। मैं कहती हूँ, वह क्यों बदले? उसे क्या पड़ी है बदलने की? आपसे मतलव? आपका दिल चाहे आइए, आपका दिल चाहे न आइए। अरे जिसे आना होता है, यानी जिसे आना पड़ता है, वह नाक पर रूमाल धरे, नाली-चहबच्चे फाँदता आता ही है। पुरखों का शहर जो ठहरा! अपनी मिट्टी के कीचड से जुड़े रहने की लाखारी जो ठहरी!

लोग आते हैं और अपने प्यारे शहर को देखकर भावुकता से जार-वंजार आंगू रोते हैं। सो कोई बात नहीं। अपने शहर को देखकर, उसकी दशा को देखकर कीन नहीं रो पडता? किसका पत्थर का कलेजा है जो न दहने ? अर्थात् किमी का नहीं। फिर मेरा तो इस शहर से जनम-जनम का नाता है। मैं तो इसी शहर के कीचड़ में कमल की तरह खिली हूँ और इसी गहर के राशन का गेहूँ खाया है। इसलिए मुझे पूरा हक है अपने शहर पर भावुक होने का।

भावुक होने का यह मिलसिला शहर में दाखिल होने के साथ, स्टेशन में ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए होलडाल और सूटकेस लिये जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़िए—सूटकेस वाली तरफ से 'महिलाएँ' और हो हडाल वाली तरफ से 'पुरुप' की तीव गंध आपको बुरी तरह 'नोस्टेलिजिक' कर देगी। उसके बाद आप जैसे-जैसे शहर के अन्दर दाखिल होते जाएँगे, आपको डम किस्म की यादें तरोताजा होती जाएँगी। आपको लगेगा— आह! ये वही गंदले पानी के चहबच्चे तो है जिनमे सैकड़ो वार लयपथाने के बाद मुझे बारी-वारी से मलेरिया, मियादी बुखार और टायफॉमड हो गया था। ये वे ही हठीली मिवखयां है जो वचपन मे वार-बार हाँकने पर भी आकर यहाँ-वहाँ भिनभिनाती रहती थी। यह वही 'स्मारक' है जिसके जीणोंद्वार की वात गए जमाने वाले एम० एल० ए० ने की थी।

आगे वढने पर आपका वास्ता शहर की सड़कों में पड़ेगा। इन सड़कों के दायी और वायी तरफ तरह-तरह के गड़दे खुदे हुए दिखाई देंगे। दायी तरफ के लम्बे नालीनुमा गड़दे वाटरवर्का वालों के खोदे हुए होने हैं और वायी तरफ के छोटे और गहरे गड़दे सीवर वालों के। ठीक बीच में जरूरत के मुताविक टेलीफोन, विजली और अन्य विभागों के गड़दे भी खुदते रहते हैं।

जहाँ तक इन गड्ढो को पाटने का सवाल है, उसके लिए सरकार अभी
तक कोई महकमा नहीं बना पायी है। यह एक तरह से अच्छा ही है, नहीं तो
वे महकमें जल्दी-जल्दी गड्ढों के रूप में शहर की प्रगति और विकास की
दिशा ही पाट-पूट देते। खुदी सड़क देखकर अलग-अलग महकमों की सरगर्मी का जो आभास मिलता है, वह मुँदी हुई सड़क में कहाँ? और वैसे भी
उपर्युक्त सारे विभाग एक मुद्दे पर एकमत हैं कि सडकों खोदने के बाद पाटना
कम-से-कम इनके अधिकार या कर्त्तं व के क्षेत्र में तो नहीं ही आता।

हमारे शहर में तीन-चार पार्क भी हैं। पार्क को पहचानना तो बहुत हीं आसान है। जहां भी आपकी बहुत सारे अगल-बगल के लोग एक माथ किमी ज्युली जगह में मालिश करते, धूप सेंकने और अपनी बोरियां, कथरियां और गुदिख्यां मुखाते दिख जाये, समझ लीजिए कि आप हमारे शहर के किमी पार्क में आ गये। कुछ महिलाएँ इन पार्कों में तरह-तरह के पापड़, बिड़्यां आदि मुखाती भी देखी जा सकती हैं। इस प्रकार हमारे जैसों के शहरों के पार्क हिन्दुस्तान के सत्तर प्रतिशत महिला-गृह्दखोगों के लिए आधार-भूमि प्रम्तुत करते हैं।

इन पार्कों में एकाध नल भी लगे होते हैं जो कुल्ला-दातुन करने, वर्तन मांजने-खंगालने और कालिख-मिट्टी धोने-बहाने के काम मे आते हैं। यहीं पर इधर-उधर नगधड़ंग दौड़ते-भागते, लोटते-पोटते बच्चों को पकड़-पकड़-कर माताएँ नल की धारा के नीचे रगड़-रगड़कर, चिंट मार-मारकर नहलाती रहती है। इस तरह देश को स्वस्थ नहाये-धोये नागरिक प्रदान करने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे शहर के पार्कों को है।

एक और अजूबी बात यह है कि यह स्थान बनाया गया था सिर्फ पार्क के ही खयाल से, लेकिन धीरे-धीरे ये आप-से-आप 'जू' के रूप में परिवर्तित होता चला गया और आज इस पार्क, नहीं 'जू' में हिन्दुस्तान-भर के मभी अजीबो-गरीब जातियों और नस्लों के पणु-पक्षी आबाद हैं; पालतू तथा जंगली दोनों ही किस्मो के गाय, भैस, वकरी, कुत्ते, सुअर, मुगियां तथा अन्यान्य प्रकार के जीव जहाँ सुख से विचरते हैं।

पक्षियों में सबसे अधिक संख्या कौओं की ही है। इसका कारण बच्चों और उनके माता-पिताओं द्वारा खाकर फेंके गये खोमचों के खोसे और दोने-पत्ते आदि हैं, क्यों कि इन बस्तुओं ने धीरे-धीरे कचरे के ढेर की शक्ल अख्तियार कर ली है और इससे कौओं की रोजी-रोटी का स्थायी प्रवन्त्र हो गया है।

इसके अतिरिक्त एक मान्यता-प्राप्त कचरे का बड़ा ढेर भी पार्क की रेलिंग से सटा हुआ ही है। कायदे से उस कचरे के बड़े ढेर की भी पार्क की सीमा में मिला लेना चाहिए। इससे पार्क और ज्यादा बड़ा हो जाता और गालिब का यह शे'र उसपर पूरी तरह से लागू होता कि—

> क्यों न फिरदौस को दोजख में मिला लें यारो, सैर के वास्ते थोड़ी-सी जगह और सही!

इन पार्कों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पार्क छोड़कर और सब-कुछ नजर आते हैं।

वह पार्क के सामने वाली इमारत कांजी हाउस नही, सिनेमा हांल है। ऐसे-ऐसे कई सिनेमा हांल हमारे शहर में है। सिनेमा देखता है आपकी ? तो देख सकते हैं। लेकिन गमछा है क्या आपके पास ? असल मे जरा फुर्ती से काम लेना होता है। बीबी-बच्चों को लेकर देखने जा रहे है या यार-दोस्तो को—शो खत्म होने से पहले ही भीड़ में धँमकर, दौड़कर, जितनी सीटें चाहिए उनपर गमछा विछाकर रिजवं कर लीजिए, नहीं तो आप किसी और की वीवी के वगल में बैठे होंगे, आपकी पत्नी किमी और के ! खर, यह तो मामूली-सी बात है। मुश्किल पडती है टिकट लेने में। उसमें आप जैसे लोग कामयाब नहीं हो पायेंगे। किसी प्रोफेशनल को भेजना पड़ता है। प्रोफेशनल सिस्टम यह है कि वह आदमी टिकट-खिडकी की मीलों लम्बी लाइन की धक्कम-धुक्की से टिकट नहीं लेता, बल्कि सिनेमा हॉल के सामने लगे नीम के पेड़ की डाल से झूल जाता है कमर मे गमछा या साफा बाँधकर और लोगों के कंधो, सिरों के ऊपर से झूलता हुआ टिकट-खिड़की से टिकट ले, वापस पेड़ की डाल पर आ जाता है। इस प्रोफेशन वाले सभी बीमाशुदा होते है।

ये लोग सिनेमा हॉल के अन्दर की भी आचार-संहिता जानते हैं। आप जाएँगे तो हैरान होगे कि ये चालीस प्रतिशत कुर्सियों के हत्थे और साठ प्रतिशत कुर्सियों के पाये क्यों टूटे हुए है, साथ ही मैनेजर का बायां कान और डोर-कीपर की नाक का निचला हिस्सा क्यों कटा हुआ है? वजह यह है कि जब पिक्चर अच्छी लगती है तो लोग मारे खुशी के कुर्सियों के हत्थे पीट या उखाडकर अपनी खुशी का इजहार करते है और जब पिक्चर ज्यादा बदमजा लगी तो पाये उखाड़कर अपना आकोश व्यक्त करते है। मैनेजर तथा गेट-कीपर अधिकाशत: मूकदर्शक की भूमिका ही निभाते हैं, क्योंकि बाधा पहुँचाये जाने पर उनका वही हाल होता है जिसका वयान पिछली पिक्तयों में किया गया है।

वयान के इस मुकाम पर आते-आते मेरा कंठ भावुकता-प्रस्त होकर रुँधने लगता है। मैं शहर की यादी के चहबच्चे में डूबने-उतराने लगती हूँ। इसलिए मेरे उम शहर को मेरा सलाम जो हिन्दुस्तान की पिछली कई शताब्दियों के भूले-बिसरे जिन्न बराबर लोगों की खिदमत में पेश किये जा रहा है और जिसे देखकर इतिहास की कई भूलें दुरस्त की जा सकती हैं।



जनम 25 अभ्तूबर, 1944

वचपन व शिक्षा-दीक्षा वाराणसी मे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से रीति-साहित्य में पी-एच डी ।

आठवे दशक में उभरा एक खूब जाना-पहचाना नाम, एक विशिष्ट लोकप्रिय हस्ताक्षर जिनकी रचनाओं का कथ्य और फलक सिर्फ घर-परिवार तक ही सिमटकर नहीं रह जाना बरन् उसके आगे भी एक विस्तृत क्षितिज नक फैला है। आज की जिन्दगी की बुहरी लाचारियों और इड्डभरी मानसिकताओं की अभिव्यक्ति में विशेष सिद्धहस्न।

शुरुआत अवोध बचपन की कविताओं से। ठहराव आया कहानिया, उपन्यासों और व्यग्य लेखों पर। अब तक डेढ सौ से ज्यादा रचनाए — कहानिया, उपन्यास, हास्य-व्यग्य — शीर्पस्य पत्र-पत्रिकाओं से प्रकाशित एव प्रशसित। अनेक रचनाए विभिन्न भाषाओं सें अनूदित। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रस्तुति भी।

रचनाए — मेरे संधि पत्र, मुबह के इतजार तक, ऑग्नपखी, दीक्षात (उपन्यास) थाली भर चाद, एक इन्द्रधनुष जुबेदा के नाम, दिशाहीन में, मुडेर पर (कथा मग्रह) कुछ अदद जाहिलों के नाम (व्यग्य मंग्रह)।